# हिंदीभाषा का इतिहास



.: } <sub>अयव</sub> हिन्दी भाषी प्रदेश - गा ल की खा ड़ी

# हिंदीभाषा का इतिहास

लेखक धीरेंद्र वर्मा एम्०ए० (इलाहाबाद), डी० लिट्० (पेरिस) रीडर तथा अध्यत्त, हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय

हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग

प्रकाशक हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग

प्रथम संस्करण १९३३ द्वितीय संस्करण १९४०

मूल्य { सजिल्द ४) विना जिल्द ३॥)

मुद्रक एम० एन० पाण्डेय, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद पूज्य गुरु
महामहोपाध्याय
पंडित गंगानाथ सा
एम० ए०, डी० सिट्०, एतेत्० डी०
विद्या सा ग र
की सेवा में
सादर समर्पित

#### प्राक्कथन

हिंदी माषा के इस इतिहास को लिखने का भार हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुक्ते १६२६ ई० में सौंपा था। तीन चार वर्ष के परिश्रम स्वरूप यह ग्रंथ १६३६ ई० में प्रकाशित हो सका था। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों तथा विद्वानों ने इस का स्वागत किया, फलतः पाँच छः वर्षों में ही इस का प्रथम संस्करण समाप्त होगया।

ग्रंथ के इस द्वितीय संस्करण में यद्यपि श्रिष्क परिवर्तन नहीं किए गए हैं किंद्ध तो भी कुछ स्थल संशोधित रूप में मिलेंगे । प्रमुख नवीनताएं निम्न-लिखित हैं:—

- १. वक्तव्य में दिए हुए हिंदी-भाषा संबंधी कार्य के इतिहास में नवीन-तम सामग्री का समावेश;
  - २. हिंदी भाषा के चेत्र का द्योतक नवीन मानचित्र;
  - ३. देवनागरी लिपि तथा श्रंक संबंधा चित्रों का समावेश;
- ४. श्रंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि-चिह्न संबंधी एक नए कोष्ठक की वृद्धि ।

लिपि तथा श्रंक संबंधी चित्र रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा की प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारतीय लिपिमाला से लिए गए हैं। इस संबंध में श्रतुमति देनेके लिए लेखक श्रोमा जी का श्राभारी है। श्रतुक्रमणिका के श्रंकों का पैराधाफ़ के श्राधार पर परिवर्त्तन मेरे शिष्य श्री ब्रजेश्वर वर्मा के परिश्रम का फल है।

> त्रयाग, ) जनवरी १९४० }

धीरेंद्र वर्मा

#### वक्तव्य

भाषाविज्ञान के सर्वसम्मत सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए श्राधुनिक भारतीय त्रार्यभाषात्रों का तुलात्मक तथा ऐतिहासिक त्रध्ययन कुछ यूरोपीय विद्वानों ने उन्नीसनीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ किया था। इस निषय पर प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक जान बीम्स कृत 'भारतीय श्रार्थभाषात्रों का तुलना-त्मक व्याकरण' ( कंपेरेटिव प्रैमर प्राव दि माडर्न एरियन लैंग्वेजेज प्राव इंडिया ) है । इस का 'ध्वनि' शीर्षक प्रथम माग १८७२ ई० में, 'संज्ञा तथा सर्वनाम' शोर्षक दूसरा भाग १८७५ ई० में तथा 'किया' शीर्षक तीसरा भाग १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में लगभग सवा सौ पृष्ठ की भूमिका भी है। इस वृहत् ग्रंथ में बीम्स ने हिंदी, पंजाबी, सिंघी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा बंगाली भाषात्रों के व्याकरणों पर तुलनात्मक तया ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है और व्याकरण के प्रत्येक श्रंग के संबंध में बहुत सी उपयोगी सामग्री एकत्रित की है। बीम्स का 'ध्वनि' विषय : पर प्रथम भाग उदाहरखों के कारण विशेष रोचक है। श्राज तक न तो बीम्संे के प्रंय का दूसरा संस्करण हो सका और में कोई अन्य अधिक पूर्ण प्रंय इस विषय पर निकल सका। श्रतः त्रुटिपूर्ण तथा श्रत्यंत प्रराना होने पर भी नीम्स का ग्रंथ श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओं के विद्यार्थी के लिए अन भी महत्व रखता है।

१८७६ ई० में ईसाई मिशनरी केलाग का 'हिंदीभाषा का न्याकरण' ( ग्रैमर घान दि हिंदी लैंग्नेज ) प्रकाशित हुआ था। इस हिंदी न्याकरण की विशेषता यह है कि इस में साहित्यिक खड़ीबोली हिंदी के न्याकरण के साथ साथ तुलना के लिए अजमाषा, अवधी आदि हिंदी की मुख्य-मुख्य बोलियों तथा राजस्थानी, बिहारी और मध्यपहाड़ी भाषाओं की भी सामग्री जगह-जगह पर दी गई है। साथ ही प्रत्येक अध्याय के ग्रंत में व्याकरण के मुख्य-मुख्य रूपों का इतिहास भी संचेप में दिया गया है। केलाग के हिंदी व्याकरण का परिवर्द्धित तथा संशोधित संस्करण निकल चुका है। यह हिंदी व्याकरण अपने ढंग का अकेला ही है।

१८७७ ई० में रामकृष्णु गोपाल मंडारकर ने मारतीय आर्यभाषाओं पर सात व्याख्यान ('विलसन फ़िलालोजिकल लेक्चर्स') दिए थे जो १६१४ में पुस्तकाकार छपे थे। इन में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का विवेचन अधिक विस्तार से किया गया है। इन व्याख्यान आधुनिक मारतीय आर्यभाषाओं पर भी हैं जिन में इन भाषाओं से संबंध रखने वाली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। एक भारतीय विद्वान का अपने देश की भाषाओं के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण् से अध्ययन करने का यह प्रथम प्रयास है। वीसवीं सदी के दृष्टिकोण् से देखने पर इन व्याख्यानों के बहुत से अंश प्रराने मालूम पढ़ते हैं।

बीन्स के समकालीन विद्वान रूडल्फ़ हार्नली का 'पूर्वी हिंदी व्याकरण' ( ग्रैमर श्राव दि ईस्टर्न हिंदी ) १८८० ई० में प्रकाशित हुआ था। पूर्वी हिंदी से हार्नली का तात्पर्य आधुनिक बिहारी तथा अवधी से है। वास्तव में भोजपुरी का विस्तृत वर्णनात्मक व्याकरण देने के साथ-साथ हार्नली ने प्रत्येक अध्याय में आधुनिक मारतीय आर्थमाषाओं से संबंध रखने वाली प्रचुर ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक सामग्री दी है जिस में कुछ तो बिल्कुल नई है। हार्नली का ग्रंथ निबंध के रूप में नहीं लिखा गया है इसी कारण लगभग ४०० एष्ठ के इस छोटे से ग्रंथ में बीन्स के तीन मार्गों से भी अधिक सामग्री संगृहीत है। यद्यपि हार्नली के ग्रंथ का भी दूसरा संशोधित संस्करण नहीं निकल सका किंतु तो भी हार्नली का ग्रंथ आजतक इस विषय पर कोष का सा काम देता है। इस तरह १८७० से १८८० ई० के बीच में आधुनिक

भारतीय त्रार्यभाषाओं से संबंध रखने वाले कई उपयोगी ग्रंथ निकले जो प्रराने हो जाने पर भी त्राजतक इस विषय के विद्यार्थियों को काम दे रहे हैं।

नार्ज अब्रहम ग्रियर्सन ने अधिनिक भारतीय आर्थभाषाओं का अध्य-यन उन्नीमवीं मदी के श्रांत में ही आरंभ कर दिया था। उन के 'बिहारी भाषाओं के सात व्याकरण्' ( सेविन धामर्स भाव बिहारी लैंग्वेजेज़ ) १८८३ ई० से १८८७ ई० तक निकल चुके थे किंतु उन की सब से बड़ी कृति 'भारतीय भाषाओं की सर्वे' ( लिग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया ) १८६४ ई० में प्रारंभ हुई थी और १६२७ ई० में समाप्त हुई । यह वृहत् प्रंथ ग्यारह बड़ी बड़ी जिल्दों में है जिस में से अनेक जिल्दों में तीन चार तक पृथक् भाग हैं। ब्रियर्सन की भाषासर्वे में उत्तर भारत की समस्त श्राधनिक भाषाश्रों, उप-भाषाओं तथा बोलियों के उदाहरण संगृहीत हैं और इन उदाहरणों के आधार पर समस्त मुख्य बोलियों के संज्ञिप्त व्याकरण भी दिए गए हैं। जिल्द ६, भाग १ में पश्चिमी हिंदी की तथा जिल्द ६ में पूर्वी हिंदी की सामग्री है। हिंदी की मिन्न-मिन्न आधुनिक बोलियों की सीमाओं तथा उन के ठीक रूप का वैज्ञानिक वर्णन पहले-पहल इन्हीं जिल्दों में मिलता है। जिल्द १ भाग १ में संपूर्ण अंथ की भूमिका है। भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास का सब से अधिक प्रामाणिक तथा कमबद्ध वर्णन इस भूमिका में सुगमता से मिल सकता है। प्रत्येक जिल्द में नक्शों के होने से इस वृहत् प्रंथ की उपादेयता श्रीर भी बढ गई है।

उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की सर्वे के अतिरिक्त बीसवीं सदी में आकर कुछ आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं पर शास्त्रीय ढंग से विस्तृत काम भी हुआ है जिस में हिंदी भाषा के पूर्व इतिहास से संबंध रखने वाली योड़ी बहुत सामग्री बिखरी पड़ी है। इन ग्रंथों में फ़ांसीसी विद्वान जूल ब्लाक की फ़ांसीसी में लिखी हुई 'मराठी माषा' पर प्रस्तक (ला फमेंसिओ द ला लांग मराथे, १६१६) तथा छुनीति कुमार चैटर्जी का 'बंगाली भाषा की

उत्पत्ति तथा विकास' पर वृहत् ग्रंथ ( श्रारिणिन एँड डेवेलपमेंट श्राव दि बंगाली लैंग्वेज, १६२६ ) विशेष उल्लेखनीय हैं। किसी एक श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषा पर वैज्ञानिक दृष्टि से काम करनेवाले के लिए ब्लाक का मराठी भाषा पर ग्रंथ श्रादर्श स्वरूप है। चैटर्जी के ग्रंथ में प्रायः प्रत्येक श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषा से संबंध रखनेवाली कुछ न कुछ उपयोगी सामग्री मौजूद है। बंगाली से संबंध रखने पर भी यह ग्रंथ श्राधुनिक भार-तीय श्रार्थभाषाश्रों के इतिहास का विश्वकोष कहा जाय तो श्रात्युक्ति न होगी। पहली जिल्द में लगभग दाई सौ पृष्ठ की भूमिका है जिस में भाषा सर्वे की भूमिका के ढंग की बहुत सी वर्णनात्मक सामग्री दी हुई है। पहली जिल्द के शेष भाग में बंगाली ध्वनियों का इतिहास है तथा दूसरे भाग में व्याकरण के रूपों का इतिहास दिया गया है।

पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी बोली का कुछ विस्तार के साथ वर्ण्य हीरालाल कान्योपाध्याय ने हिंदी में लिखा था। प्रियर्सन ने इस का अंग्रेज़ी अनुवाद करके १६२१ ई० में छपवाया था। विस्तार तथा वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत आदर्श ग्रंथ नहीं है। ब्लाक की 'मराठी भापा' के ढंग का हिंदी भाषा से संबंध रखने वाला अध्ययन प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यापक बाबूराम सकसेना ने पहले-पहल किया। अनेक वर्षों के अध्ययन के बाद १६३१ ई० में सकसेना ने प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० लिट्० डिगरी के लिए 'अवधी के विकास' (एवोल्यूशन आव अवधी) पर निवंध दिया जो १६३८ ई० में प्रकाशित हो सका। अवधी बोली के इस अध्ययन में कई विशेपतायें हैं। इस ग्रंथ में पहले-पहल एक आधुनिक भारतीय आर्थभाषा की ध्वनियों का प्रयोगात्मक-ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से विश्लेष्य तथा वर्णन किया गया है। प्रत्येक विषय तीन मार्गो में विभक्त है। पहले में आधुनिक अवधी की परिस्थित का विस्तृत तथा वैज्ञानिक वर्णन है, दूसरे में प्रधानतया 'रामचिरतमानस' और 'पद्मावत' के आधार पर प्ररानी अवधी

का वर्णन है और तीसरे अंश में संबेप में अवधो को ध्विनयों अथवा व्याकरण के रूपों का इतिहास दिया गया है। इस अंथ में हिंदी की एक मुख्य बोली का प्रथम वैज्ञानिक तथा विस्तृत वर्णन मिलता है। केवल अवधी से संबंध रखने के कारण आधुनिक साहित्यिक खड़ी-बोली हिंदी अथवा प्राचीन मुख्य साहित्यिक बोली अजभाषा की बहुत सी समस्याओं पर यह अंथ भले ही विशेष प्रकाश न डाल सके कित्र तो भी हिंदी भाषा तथा उस की बोलियों पर काम करने के लिए यह अंथ आदर्श पथप्रदर्शक के समान रहेगा। १६३५ ई० में लेखक का 'अजमाषा' संबंधी अंथ फ्रांसीसी माषा में ला लॉग बज नाम से प्रकाशित हुआ। प्राचीन तथा आधुनिक अजमाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन होने के अतिरिक्त अंथ में दी हुई तुलनात्मक सामग्री आधुनिक भारतीय भाषाओं में अजभाषा के स्थान पर विशेष प्रकाश डालती है। हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियों, विशेषतया खड़ीबोली पर कार्य होना अभी बाकी है।

श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषाश्रों के शब्दसमूह का पहला तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक श्रध्ययन टर्नर के नेपाली भाषा के कोष (नेपाली डिक्शनरी, १६३१) में मिलता है। इस नेपाली-श्रंथेज़ी कोष में यथासंभव समस्त भारतीय श्रार्थभाषाश्रों के रूप देने का यत्न किया गया है। श्रंत में प्रत्येक भाषा की दृष्टि से शब्द-सूचियां दी हुई हैं निन से प्रत्येक भाषा के उपलब्ध शब्द तथा उन के रूपांतर श्रासानी से मिल सकते हैं। श्रपने ढंग का पहला प्रयास होने के कारण यह कोष बहुत पूर्ण नहीं है किन्तु तो भी लेखक का परिश्रम तथा खोज श्रत्यंत सराहनीय है। भारतीय श्रार्थभाषाश्रों से संबंध रखने वाला वास्तव में यह प्रथम वैज्ञानिक नैरुक्तिक कोष है। मारतीय श्रार्थभाषाश्रों का प्रथम संचिस किंतु श्राद्योपांत तथा वैज्ञानिक वर्णन ब्लाक की फ्रांसीसी प्रस्तक ल ऐंदो एरियन (१६३४) में मिलता है। इस विषय के संबंध में श्राज तक की खोज का सार इस में एक स्थान पर मिल जाता है।

श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषात्रों के इतिहास तथा तुलनात्मक श्रध्ययन से संबंध रखने वाले ऐसे मुख्य-मुख्य ग्रंथों का उल्लेख उपर किया गया है जो हिंदी भाषा के इतिहास के श्रध्ययन में किसी न किसी रूप से सहायक हैं। इन ग्रंथों के श्रातिरक्त विशेषतया श्रंभेज़ी, फ़ांसीसी तथा जर्मन पत्रिकाशों में इस विषय पर श्रनेक उपयोगी लेख निकले हैं जिन में बहुत सी नई खोज मौजूद है। उदाहरण के लिए ग्रियर्सन का 'श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषात्रों में बलात्मक स्वराघात' (ज० रा० ए० सो०, १८६५, १० १३६) शीर्षक लेख तथा टर्नर का 'गुजराती ध्वनिसमूह' (ज० रा० ए० सो०, १६२१, १० १२६, १०६) शीर्षक लेख श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की सामग्री से परिचय प्राप्त किए बिना इस विषय के विद्यार्थी का श्रध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। यहां इस सामग्री का विस्तृत विवेचन संमव नहीं है।

यद्यपि यूरोपीय तथा मारतीय विद्वानों ने अंग्रेज़ी के माध्यम से इतना काम कर डाला है तथा आगे भी कर रहे हैं, किंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी में आज तक प्रस्तुत विषय पर विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका है। मारतेंद्र हरिश्चंद्र का हिंदी माणा शीर्षक विवेचन (१८००), बालमुकुंद गुप्त की हिंदी माणा (१६०० ई०), महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी माणा की उत्पत्ति (१६०७ ई०) और बद्रीनाथ मटट की हिंदी (१६२४ ई०) प्रस्तकाकार वर्णनात्मक निबंध मात्र हैं जिनमें से कुछ में तो हिंदी साहित्य और माणा दोनों का ही विवेचन मिश्रित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी भाषा की उत्पत्ति के साथ हिंदी साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित नागरी अंक और अचर शीर्षक निबंध-संग्रह बहुत दिनों तक हिन्दी विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक रहे हैं। इन विषयों पर हिंदी ग्रंथ समूह की अवस्था का बोध इसी से हो सकता है। हिंदी के सिर को ऊँचा करने वाला गौरीशंकर हीराचंद ओमा का प्राचीन भारतीय लिपि माला (प्रथम संस्करण १८६४ ई०, द्वितीय संस्करण १८६८ ई०) शीर्षक ग्रंथ

असाधारण है किंतु इस में देवनागरी लिपि और श्रंकों का इतिहास है, हिंदी भाषा से इसका संबंध नहीं है। कामताप्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण ( सं० १६७७) साहित्यिक खड़ीबोली के वर्णनात्मक व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत सराहनीय है किंतु इस में व्याकरण के रूपों का इतिहास संकेत रूप में कहीं कहीं नाम मात्र को ही दिया गया है। इस व्याकरण का यह उद्देश भी नहीं है। लेखक का जनमाषा व्याकरण ( १६३७ ई०) हिंदी में साहित्यिक अजभाषा का प्रथम विस्तृत विवेचन है किंतु इस का उद्देश्य भी ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक सामग्री देने का नहीं है।

दुनीचंद का लिखा हुआ पंजाबी और हिदी का भाषा विज्ञान (१६२५ ई॰ ) शीर्षक ग्रंथ तुलनात्मक चेत्र में प्रवेश कराता है किंत्र मौलिक होते हुए भी यह कृति बहुत पूर्ण नहीं है । १६२५ में श्यामसुंदर दास ने भाषा विज्ञान नामक ग्रंथ लिखा था जिस के हिंदी मावा का विकास शीर्षक श्रंतिम श्रध्याय में पहले-पहल श्राधनिक सामग्री के श्राधार पर भारतीय श्रार्यभाषार्श्रों का संचिप्त परिचय तथा हिंदी भाषा के मुख्य-मुख्य रूपों का संचिप्त इतिहास देने का प्रयास किया गया था। यह अध्याय इसी शीर्षक से अलग प्रस्तकाकार मी छपा है तथा कुछ संशोधित रूप में हिदीमाण और साहित्य प्रंथ के प्वीर्द्ध में भी मिलता है । हिंदी भाषा का यह विवेचन हिंदी में श्रपने ढंग का पहला है किंतु इस में बड़ी मारी त्रुटि यह है कि वर्णनात्मक अंश तथा ऐतिहासिक न्याकरण संबंधी श्रंश एक दूसरे से मिल गए हैं तथा ऐतिहासिक व्याकरण संबंधी सामग्री श्रत्यंत संनिप्त है। यह कृति हिंदी भाषा के विकास पर पुस्तकाकार विस्तृत निबंध मात्र है । यहां पर श्यामधुंदर दास तथा पद्म नारायण त्राचार्य के सामारहस्य साग १ (१६३५ ई०) का उल्लेख कर देना मी उचित होगा। ग्रंथ के इस प्रथम भाग में केवल घ्वनि का विषय विस्तार के साथ दिया गया है। प्राचीन मारतीय त्राचार्यों के मर्तों का यत्र तत्र समावेश इस प्रंथ की विशेषता है । लेखक के हिंदीभाषा के इतिहास के प्रथम संस्करण

(१९३३ ई०) के उपरांत प्रकाशित होने के कारण यह ग्रंथ लेखक-द्वय को उपयोगी सिद्ध हुआ है।

प्रस्तत हिंदीमाषा का इतिहास इस विषय पर हिंदी में एक विस्तृत तया पूर्ण ग्रंथ की जानश्यकता की पूर्ति के प्रयास-स्वरूप है। हिंदी भाषा के इस इतिहास की सामग्री का मुख्य त्राधार गत साठ सत्तर वर्ष के श्रंदर यूरोपीय तथा मारतीय विद्वानों द्वारा किया गया आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से संबंध रखने वाला वह कार्य है जिस का उल्लेख ऊपर किया ना चुका है। प्रस्तक में यथास्यान भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख स्थल-निर्देश सहित बराबर किया गया है । वीम्स, हार्नली तथा चैटर्जी के ऐतिहासिक श्रंशों से विशेष सहायता ली गई है, साथ ही पत्रिकाओं में लेखों के रूप में फैली हुई सामग्री का भी यथासंभव उपयोग किया गया है। पुस्तक का विषय-विभाग तथा विषय-विवेचन का कम चैटर्जी की पुस्तक के ढंग पर रक्खा गया है। हिंदी ध्वनियों का वर्णन सकसेना के अवधी ध्वनियों के वर्णन की शैली पर है। श्राधिनिक साहित्यिक खड़ीबोली हिंदी के व्याकरण के ढाँचे को हिंदी की बोलियों में प्रतिनिधि स्वरूप मान कर प्रस्तुत ग्रंथ में उसी के रूपों का विस्तृत इतिहास देने का प्रयत्न किया गया है। बन तथा श्रवधी बोलियों से संबंध रखने वाली विशेष एतिहासिक सामग्री संज्ञेप में दी गई है। अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से संबंध रखने वाली तुलनात्मक सामग्री प्रस्तुत प्रस्तक के क्षेत्र के बाहर पड़ती है अतः यह बिल्कुल भी नहीं दी गई है। आरंभ में एक विस्तृत भूमिका का देना आवश्यक प्रतीत हुआ। इस में हिंदी भाषा तथा उस की समकालीन तथा पूर्वकालीन भारतीय श्रार्यभाषाश्रों का वर्णना-त्मक परिचय है । भूमिका का मुख्य आधार प्रियर्सन की भाषासर्वे की भूमिका में पाई जाने वाली सामग्री है जिस का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। भूमिका तथा मूल अंथ में कुछ श्रंश ऐसे भी हैं जो साधारणतया हिंदी भाषा के इतिहास से संबंध रखने वाले ग्रंथ में नहीं होने चाहिए थे, जैसे भूमिका में

वक्तव्य १७

'संसार की भाषाओं का वर्गीकरण' अथवा मूल ग्रंथ में 'हिदी ध्वनिसमूह' शीर्षक पहला ही अध्याय । किंद्र हिंदी में इस प्रकार की सामग्री के अभाव के कारण तथा हिंदी भाषा के इतिहास को समम्तने के लिए इन विषयों की जानकारी की आवश्यकता को समम्तकर इन अपेचित रूप से असंबद्ध विषयों का भी समावेश कर लेना आवश्यक सममा गया ।

प्रंथ लिखते समय अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुई । सब से पहली कठिनाई पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। हिंदी में भाषाशास्त्र से संबंध रखने वाले पारिभाषिक शब्द एक तो पर्याप्त नहीं हैं । दूसरे जो हैं वे सर्व-सम्मति से श्रमी स्वीकृत नहीं हो पाए हैं । इस कारण बहुत से नए पारिमा-षिक शब्द बनाने पहे तथा अनेक पुराने पारिभाषिक शब्दों को जाँच कर उन में से उपयुक्त शब्दों को चुनना पड़ा । मनिष्य में इस निषय पर काम करने वालों को सुविधा के लिए पारिभाषिक शब्दों की हिंदी-अंग्रेज़ी तथा श्रंभेज़ी-हिन्दी सुचियां पुस्तक के श्रंत में परिशिष्ट-स्वरूप दे दी गई हैं। ध्वनिशास्त्र संबंधी पारिमाषिक शब्दों को निश्चित करने में प्रेहम बेली की सूची ( बुलेटिन श्राम दि स्कूल श्राम श्रोरियंटल स्टडीज़ भाग २, ५० २८६ ) का भी उपयोग किया गया है । दूसरी कठिनाई हिंदी तथा विदेशी नई ध्वनियों के लिये देवनागरी में नए लिपिचिह्न बनाने के संबंध में हुई। इस विषय में भी बहुत विचार करने के बाद एक निश्चित मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। नए लिपि-चिह्नों के ढलवाने में हिंदुस्तानी एकेडेमी को विशेष व्यय करना पड़ा किंतु इनके समावेश से पुस्तक बहुत श्रधिक पूर्ण हो सकी है तया इस संबंध में एक नया मार्ग खुल सका है। एक प्रयक् कोष्ठक में देवनागरी लिपि के साथ श्रंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि-चिह्न (International Phonetic System) भी दे दिए गए हैं। सामग्री के एकत्रित करने में तथा एक-एक रूप की तुलना करने में जो परिश्रम करना पड़ा वह पुस्तक पर एक दृष्टि डालने से ही विदित हो सकेगा । यह सब होने पर भी पुस्तक की त्रुटियों

को लेखक से अधिक और कोई नहीं समम सकता। हिंदी भाषा का सर्वीगपूर्ण इतिहास तभी लिखा ना सकता है जब हिंदी की प्रत्येक बोली पर वैद्यानिक ढंग से काम हो चुके। अभी तो इस तरह का कार्य प्रारंभ हो हुआ है। ऐसी अवस्था में हिंदी भाषा का पूर्ण इतिहास लिखने के लिए दस बीस वर्ष प्रतीद्या करनी पड़ती। इतनी प्रतीद्या करना व्यवहारिक न समम कर लेखक ने हिंदी भाषा के इतिहास के इस पूर्वरूप को हिंदी भाषा के विद्यार्थियों तथा विद्वानों के सामने रख देना आवश्यक सममा। अब तक की खोज के एक जगह एक- जित हो जाने से आगे बढ़ने में सुभीता ही होगा। आशा है कि भविष्य में हिंदी भाषा के पूर्ण इतिहास के लिखने तथा इस विषय पर नए मार्गों में खोज करने के लिए यह ग्रंथ पथ-प्रदर्शक का काम दे सकेगा।

श्रपने श्रनन्य मित्र श्री बाबूराम सकसेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट किए बिना यह वक्तव्य श्रप्ट्रा ही रह नायगा। संपूर्ण ग्रंथ को श्राद्योपांत पढ़ कर श्रापने अनेक बहुमूल्य परामर्श दिए। इस के श्रतिरिक्त पारिभाषिक शब्दों तथा नए लिपि-चिह्नों के निर्णय करने में भी श्राप की सन्मति सदा हितकर सिद्ध हुई। श्राप के विस्तृत श्रनुभव तथा सत्परामर्श से लेखक ने जो लाभ उठाया है उस के लिए लेखक श्राप का श्रामारी है। श्रनेक नए लिपि-चिह्नों श्रादि के प्रयोग के कारण इस प्रस्तक की अपाई में श्रसाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रयाग के श्रादर्श यंत्रालय लॉ जर्नल भ्रेस के पूर्ण सहयोग तथा उत्साह के बिना प्रस्तक का इस रूप में मुद्रित होना श्रसंभव था। इस के लिए इस प्रेस के संचालक हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई के पात्र हैं। श्रंत में लेखक हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के संचालकों का विशेष श्रामारी है जिन की दूरदर्शिता के कारण ही ऐसे जटिल श्रीर नीरस किंतु श्रावश्यक विषय पर ग्रंथ प्रकाशन संभव हो सका।

### संदिप्त-रूप

ग्रं० श्रंगरेज़ी श्र० श्ररनी श्र० तत्स० श्रद्धे तत्सम

अप अपन्नश अव अवधी

श्रा० माट श्रा० श्राधुनिक मारतीय श्रार्थमाषा

इ ० इत्यादि

इ० त्रि० इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका

ई॰ ईसनी उदा॰ उदाहरण एक॰ एकन्चन

श्रोमा, मा० प्रा० लि० श्रोमा--गौरीशंकर हीराचंद, भारतीय प्राचीन

लिपिमाला (१६१८)

कादरी, हि॰ फ़ो॰ कादरी, हिदुस्तानी फ़ोनेटिक्स

कुं कुटंत

के॰, हि॰ ग्रै॰ केलाग, हिंदी ग्रैमर (१८७६ ई॰)

ख॰ बो॰ , खड़ी बोली

गु॰, हि॰ व्या॰ गुरु—कामता प्रसाद, हिंदी व्याकरण (विचारार्थ संस्करण)

```
२० हिंदी भाषा का इतिहास
```

चै॰, वे॰ लै॰ चैटर्जी—सुनीति कुमार, वेंगाली लेंग्वेज—श्रारि-जिन ऐन्ड डेवेलपमेंट (१६२६ ई॰)

ज ० रा ० ए० सो ० जर्नल त्राव दि रायल एशियाटिक सोसायटी

ना । प्र । प नागरी-प्रचारिखी पत्रिका

पं पंजाबी

पाण पाली

**पु**॰ **पु**ङ्किंग

पू० ई० पूर्व ईसा

যু ০ ঘুন্ত মা ০ মানুন

प्रा॰ भा॰ श्रा॰ प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषा

फा॰ फ़ारसी

बं॰ बंगाली

बहु ० बहुक्चन

विहार विहारी

बी॰, क॰ ग्रै॰ वीम्स, कंपैरेटिव ग्रैमर श्राव दि माडर्न एरियन

तैंग्वेजेज़ श्राव इंडिया ( भाग १, १८७२ ई०; भाग २, १८७५ ई०; भाग ६,

१८७६ ई० )

बो॰ बोली

त्र व्यापा

भा भाग

मा० आ० मारतीय आर्यभाषा

भा ॰ ई ॰ भारत-ईरानी भा ॰ यु ॰ भारत-यूरोपीय

म० भा० त्रा० मध्यकालीन भारतीय त्रार्थभाषा

महा ० महाराष्ट्री राज ० राजस्थानी

लि॰ स॰ लिग्विस्टिक सर्वे श्राव इंडिया

वा॰, फ़ो॰ इं॰ वार्ड, फ़ोनेटिक्स बाव इंगलिश (१६२६ ई॰)

शौर शौरसेनी सं संस्कृत

सक०, ए० घ० सकसेना---बाबूराम, एवोल्यूशन आव अवधी

( १६३८ )

हा ०, ई ० हि ० वै ० हार्नेली, ईस्टर्न हिंदी ग्रैमर (१८८० ई०)

हिं हिंदी

हिंदु ० हिंदुस्तानी

## नए लिपि-चिह्न

विवृत अग्र हस्व अ । यह प्ररानो फ़ारसी—पहलवी—में मिलता है जैसे मर्सर्लह् । पहलवी में दीर्घ आ अग्र विवृत न होकर परच विवृत होता है।

विवृत अग्र दीर्घ आ; यह आठ प्रधान स्वरों में चौया स्वर है। अर्द्धविवृत मध्य ह्रस्वार्द्ध अथवा 'उदासीन स्वर'। यह स्वर पंजाबी तथा हिंदी की कुछ बोलियों में पाया जाता है, जैसे अव लोरंहीं, पंजाबी नौकर्।

अर्द्धविवृत परच हस्वस्वर । यह प्रधान स्वर ओं से अधिक नीचा है [अंग्रेजी स्वर नं० ६, जैसे अं० नॅटू (not) बॅक्स (box)]।

श्रद्धिविवृत पश्च दीर्घ स्वर । यह प्रधान स्वर श्रा से नीचा है । श्रंभेज़ी स्वर नं० ७ श्रों के लिए इस चिह्न का प्रयोग हिंदी में प्रचलित हो गया है, जैसे श्रं० श्रॉल् (all) सॉ (saw) । श्रंभेज़ी विदेशी शब्दों में श्रं के स्थान पर भी इस का प्रयोग होता है । श्रद्धिस्वर थू का शुद्ध वैदिक रूप ।

फुसफुसाहर वाली इ जो अवधी आदि बोलियों में पाई जाती है, दे० ९ २४।

श्रद्धस्वर वृका शुद्ध वैदिक रूप । फ़सफ़साहट वाला उ को श्रवधी श्रादि बोलियों में पाया जाता है, दे० ९ २० । र्ग्यर्द्धसंवृत् श्रम हस्वस्वर श्र**र्थात् हस्व ए. दे० ∫ २**६ । फुसफुसाहर वाला ए जो अवधी आदि कुछ बोलियों में पाया जाता है, दे**०** ९ २७ । श्रद्धिववृत् मध्य दीर्घस्वर । अंग्रेज़ी स्वर नं० ११, जैसे श्रं० बंड ( bird ) लंन ( learn )। श्रद्धविवृत् श्रग्र ह्रास्वास्यर । अंग्रेज़ी स्वर नं० ६ जैसे श्रं० कॉलेंज् ( college ), बेंच् ( bench ) ! अर्द्धविवृत अग्र दीर्घस्वर । प्रधान स्वर नं ० ३, दे० § २८ । श्रद्धविवृत् श्रम्र इस्वस्वर, किंतु प्रधान स्वर नं ० ३ से काफ़ी नीचा । अंग्रेज़ी स्वर नं ० ४. जैसे अं ०मेंनु ( man ) गेंस् (gas)| श्रर्द्धसंवृत् पश्च ह्रस्वस्वर श्रर्थात् ह्रस्व श्रो, दे० ९ १७। ब्रर्द्धविवृत् पश्च ह्रस्वस्वर, दे० ९ १४। श्रद्धीववृत् पश्च दीर्घस्वर, दे० 🖇 १६ । प्रधान स्वर नं० ६। अंग्रेजी स्वर नं ० ७ जो वास्तव में ऑ के अधिक निकट है। स्वरयंत्रमुखी श्रघोष स्पर्श व्यंजन श्रथीत श्ररवी 'हम्जा'। उपालिनिह्न घोष संघर्षी ध्वनि, अर्थात् अरबी 🛃 श्रिलिजिह्न श्रघोध स्पर्श, जो अरबी में पाया जाता है। यह फ़ारसी में जिह्नामूलीय कु हो जाता है। श्रलिजिह्न अघोष संघर्षी। यह अरबी में पाया जाता है। फ़ारसी में यह जिह्वामूलीय खु हो जाता है। श्रिलिह्न घोष संघर्षी। यह श्ररवी में पाया जाता है। फ़ारसी में यह निह्वामूलीय गुहो जाता है। स्पर्श-संघर्षी तालव्य-वत्र-यं अघोष जो अंग्रेजी तथा पहलवी में है, जैसे अं व चूंर्य ( Chair )।

#### हिंदी भाषा का इतिहास

स्पर्श-संघर्षी तालव्य-वत्स्य घोष. जैसे श्रं ० जुजू ( Judge ) कंठस्थान युक्त वतस्ये घोष संघर्षी: अरबी 🗗 । उद्धं को देवनागरी श्रनुलिपि । तालव्य-वत्स्य घोष संघर्षी अर्थात् श का घोष रूप । यह अरबी. फ़ारसी, अंग्रेजी आदि में है। कंडस्थान युक्त वर्त्स्य घोष पार्श्वक । यह ध्वनि ऋरबी में है । वर्त्स्य श्रद्योष स्पर्श । यह ध्वनि अंग्रेजी में पाई जाती है । हिंदी ट् मूर्द्धन्य है, वत्स्य नहीं। वतस्य घोष स्पर्श अर्थात् ट्रका घोष रूप। मुर्द्धन्य पार्श्वक घोष अल्पप्रामा । यह ध्वनि वैदिक भाषा में थी। मूर्द्धन्य पार्रिक घोप महाप्रागा । यह ध्वनि मी वैदिक माषा सें थी। कंडस्थानयुक्त वरस्यं अघोष स्पर्श, जैसे अरबी 🗗। दंत श्रघोष संघर्षी । यह ध्वनि श्ररबी तथा श्रंग्रेज़ी में मिलती है, जैसे शं विन (thin) हिंदी य संघर्षी न होकर स्पर्श ध्वनि है। कंउस्थानयुक्त वत्स्य घोष स्पर्शः अरबी 🤟 । दंत्य घोष संघर्षी थु का घोष रूप । यह ध्वनि अरबी तथा श्रंग्रेजी में मिलती है। वैदिक मूल श्रर्द्धस्वर इॅ का रूपांतर । कंउस्थानयुक्त वर्त्स्य घोष पार्शिका । यह ध्विन अरबी तथा अंग्रेज़ी में है। अंग्रेज़ी में यह अस्पष्ट ल (daik /) कह-लाता है। कंडचोष्टच अर्द्धस्वर । हिंदी में शब्द के मध्य में आने वाले

हलंत व् का उचारण व् के समान होता है, दे० ऽ ८० । श्रंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी श्रादि में भी यह घ्विन पाई जाती है। कंटस्थानयुक्त वर्त्स्य श्रघोष संघर्षी, जैसे श्ररबी अ। उर्दू के की श्रतुलिपि। स्वर्यंत्रमुखी श्रघोष संघर्षी श्रयीत् विसर्ग या श्रघोष ह्। उपालिजिह्व श्रघोष संघर्षी, जैसे श्ररबी ह जो ह का घोष रूप है। वैदिक माषा में यह उपघ्मानीय तथा जिह्वामूलीय दोनों का लिपिचिह्न है। उपघ्मानीय द्वचोष्ठ्य संघर्षी श्रयोष घ्विन थी जो देवनागरी लिपि में फ् या इसी प्रकार के किसी श्रन्य लिपि-चिह्न से प्रकट की जा सकती है। जिह्वामूलीय जिह्वामूलस्थानीय संघर्षी श्रघोष घ्विन थी जो ल् के समान रही होगी।

## विशेष-चिह्न

यह चिह्न पूर्वरूप से पररूप के परिवर्तन को बताता है, जैसे सं० श्राग्न > प्रा० श्राग्ग > हि० श्राग ।

यह चिह्न पररूप से पूर्वरूप के परिवर्तन को बताता है, जैसे हि० श्राग < प्रा० श्राग्ग < सं० श्राग्न ।

यह चिह्न शब्दों के उन रूपों पर लगाया गया है जो वास्तव में प्राचीन भाषाओं में व्यवहृत नहीं हुए हैं, बिल्क संभावित रूप मात्र हैं, जैसे संस्कृत पन्ने का संभावित प्राकृत रूप पक्षे\* ।

यह धातु का चिह्न है, जैसे सं 🗸 मृ।

# विषय-सूची

|                                                            |     | 400 |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| प्राक्रयन                                                  |     | ø   |
| वक्तन्य                                                    | • • | 3   |
| संविप्त-रूप ••                                             | • • | 39  |
| नए लिपि-चिह्न • •                                          | • • | २२  |
| विशेष-चिह्न • •                                            | • • | २५  |
| श्रंतर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्न                                | • • | 78  |
| विषय-पूची • •                                              | • • | २७  |
| भूमिका                                                     |     |     |
| ें ब्र, संसार की भाषाएं श्रीर हिंदी 😿                      | • • | ३५  |
| क, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण                             | • • | ३५  |
| ख, भारत-यूरोपीय कुल · ·                                    |     | ₹5  |
| ग, श्रार्थ श्रयंत्रा भारत-ईरानी उपकुल                      |     | 38  |
| त्रा, त्रायीवर्ती त्रयवा भारतीय त्रार्यभाषात्रों का इतिहास | *** | 8 8 |
| क, त्रार्यों का मूल स्थान तथा भारत-प्रवेश                  | • • | 88  |
| ख, प्राचीन भारतीय त्रार्थभाषा काल                          | • • | 88  |
| ग, मध्यकालीन भारतीय त्रार्यभाषा काल                        | • • | ४६  |
| घ, श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषा काल                        | • • | 85  |
| इ. श्राधुनिक श्रायीवर्ती श्रयवा भारतीय श्रार्यभाषाएं 🦯     | ••  | ६१  |
| क, वर्गीकरण                                                | • • | ६१  |
| ख, संचिप्त वर्णन                                           | • • | 48  |
| ई. हिंदी माषा तथा बोलियां 🎺 \cdots                         | • • | 32  |
| क, हिंदी के श्राधुनिक साहित्यिक रूप                        | • • | 3%  |
| ख, हिंदी की ग्रामीण बोलियां                                | • • | €8  |
| उ. हिंदी शब्दसमूह 🚎 💮                                      | • • | ६ ७ |
| क, भारतीय श्रार्थभाषाश्रों का शब्दसमूह                     | • • | €5  |

|                                             |     | पूज्छ |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| ख, भारतीय श्रनार्य भाषाओं से श्राए हुए शब्द |     | 33    |
| ग, विदेशी भाषाओं के राज्य                   |     | ৩০    |
| ऊ, हिंदी भाषा का विकास                      |     | 68    |
| क, प्राचीनकाल (११००-१५०० ई०)                |     | ७४    |
| ख, मध्यकाल (१५००-१८०० ई०)                   | •   | 30    |
| ग, श्राधुनिककाल ( १८०० ई० )                 | •   | 58    |
| ए, देवनागरी लिपि और अंक                     | •   | 53    |
| मानचित्र 🧪                                  |     |       |
| <b>इ</b> तिहास                              |     |       |
| १. हिंदी घ्वनिसमूह                          | •   | 93    |
| थ. हिंदी वर्णमाला का इतिहास                 |     | 83    |
| क, वैदिक तथा संस्कृत ध्वनिसमूह              |     | 93    |
| ख, पाली तथा प्राकृत ध्वनिसमूह               | •   | ७३    |
| ग, हिंदी ध्वनिसमूह                          | •   | ७3    |
| श्रा. हिंदी ध्वनियों का वर्णन               |     | १००   |
| क, मूलस्वर                                  | • • | १००   |
| ख. श्रनुनासिक स्वर                          | •   | १०८   |
| ग. संयुक्तस्वर                              | •   | ११०   |
| घ. स्पर्श व्यंजन                            |     | ११४   |
| <b>ड. स्पर्श संघ</b> र्षी                   | •   | ११७   |
| च. श्रतुनासिक                               | •   | 388   |
| छ. पार्श्विक                                | •   | १२१   |
| न, लुंदित                                   |     | १२२   |
| म. उत्चिप्त ∙                               | • • | १२२   |
| न, संघर्षी                                  |     | १२३   |
| ट. श्रद्धीत्वर                              |     | १२६   |
| ठ. हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण               | • • | १२७   |

| विषय-सूची                                 |     | <b>२</b> ६ |
|-------------------------------------------|-----|------------|
|                                           |     | पुष्ठ      |
| २. हिंदी ध्वनियों का इतिहास 🤟 \cdots      | ••  | १२८        |
| श्र. स्वर परिवर्तन संबंधी कुछ साधारण नियम | •   | 358        |
| त्रा. हिंदी स्वरों का इतिहास              |     | १३१        |
| क. मूलस्वर                                |     | १३२        |
| ख. अनुनासिकस्वर                           |     | १३६        |
| ग. संयुक्तस्वर                            | • • | १४१        |
| इ. स्वर-संबंधी विशेष परिवर्तन             | • • | १४४        |
| क. स्वरत्तोप                              | •   | 688        |
| ख. स्वरागम                                |     | 885        |
| ग, स्वर-विपर्यय                           |     | 388        |
| ई. न्यंजन परिवर्तन संबंधी कुछ साधारण नियम | •   | 388        |
| क. श्रसंयुक्त न्यंजन                      |     | १५०        |
| ख. संयुक्त व्यंजन                         |     | 848        |
| उ. हिंदी व्यंजनों का इतिहास               |     | ३५६        |
| क. स्पर्श र्व्यंजन                        |     | १५६        |
| १. कंट्य                                  |     | 848        |
| २. मूर्द्धन्य                             |     | १६४        |
| ३. दन्त्य                                 | •   | १६६        |
| ४. श्रोष्ठ्य                              | •   | १६६        |
| ख. स्पर्श संघर्षी                         |     | १७२        |
| ग. श्रनुनासिक                             |     | १७५        |
| घ. पारिनक                                 | • • | १७८        |
| €् ृृंडित                                 |     | 309        |
| <b>ৰ,</b> তৰ্ন্দিম                        | • • | १८०        |
| ञ्. संघर्षी                               | •   | १८२        |
| न, ग्रर्दस्वर · ·                         |     | १८४        |
| ऊ. न्यंजन संबंधी कुछ विशेष परिवर्तन       |     | १८६        |

|                                                    |     | पुष्ठ       |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| क, त्रातुरूपता ••                                  |     | १८६         |
| ख्, व्यंजन-विपर्यंय                                | • • | १८७         |
| ३. विदेशी शब्दों में घ्वनि परिवर्तन                | • • | १८८         |
| <b>ग्र. फ़ारसी-ग्ररवी</b>                          | • • | <b>१</b> ८८ |
| क. श्ररवी व्वनिसमूह                                |     | 155         |
| ख, फ़ारसी घ्वनिसमूह                                | • • | 980         |
| ग. उर्दू वर्णमाला 💮 🕟                              | • • | १६४         |
| घ. फ्रारसी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन                | • • | 339         |
| श्रा, श्रंग्रेज़ी · ·                              |     | २०६         |
| क. श्रंग्रेज़ी ध्वनिसमूह                           |     | २०६         |
| ख. श्रंग्रेज़ी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन            | •   | २०८         |
| ४. स्वराचात                                        | • • | २१६         |
| श्र. भारतीय श्रार्यभापात्रों के स्वराघात का इतिहास |     | २१६         |
| क, वैदिक स्वराघात                                  | • • | २१६         |
| <b>ख. प्राकृत तथा</b> श्राधुनिक काल में स्वराघा    | त   | ₹ १ 5       |
| त्रा, हिंदी में स्वराघात                           | • • | 398         |
| ५. रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय                     |     | २२२         |
| त्र. उपसर्ग                                        |     | २२इ         |
| क. तत्सम उपसर्ग तया श्रव्ययादि · ·                 | •   | २२३         |
| ख. तद्भव उपसर्ग                                    | ٠.  | २२३         |
| ग. विदेशी उपसर्ग                                   |     | २२४         |
| १. फ़ारसी-श्ररबी                                   |     | २२४         |
| २. श्रंग्रेज़ी                                     |     | २२ ६        |
| त्रा, प्रत्यय                                      | • • | २२ ५        |
| क. तत्सम प्रत्यय                                   | •   | <b>२२</b> ६ |
| ख. तद्भव तथा देशी प्रत्यय                          | •   | २२६         |
| ग. विदेशी प्रत्यय                                  |     | २४४         |

|                             | विषय-सूची                |     | ₹१    |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-------|
|                             |                          |     | पुष्ठ |
| ६. संज्ञा 🍟 🕠               | • •                      | • • | 280   |
| श्र. मूलरूप तथा वि          | हे <b>न्त</b> रूप        | •   | २ ४७  |
| श्रा. लिग                   | • •                      | •   | २५०   |
| इ. वचन                      | • •                      | •   | २५६   |
| ई. कारक-चिह्न               |                          |     | २ ५८  |
| कर्ताया करण का              | <b>(有</b>                | •   | २५८   |
| कर्म तथा संप्रदान           |                          | •   | २६०   |
| उपकरण तथा अपार              | <b>शन</b> ·              |     | २६२   |
| संबंध                       | • •                      | •   | २६३   |
| श्रिधिकरग्रा                | • •                      | •   | २६४   |
| कारक-चिह्नों के स           | मान प्रयुक्त भ्रन्य शब्द | •   | २६४   |
| ७. संख्यावाचक विशेषण् "सर्" | • •                      | • • | २६६   |
| द्य. पूर्ण संख्यावाच        |                          | •   | २६६   |
| श्रा. श्रपूर्वी संख्या      | <b>ग</b> चक              | • • | २७१   |
| इ. ऋम संख्यावा              | वक ••                    | • • | 707   |
| ई. श्रावृत्ति संख्या        | वाचक · ·                 | •   | २७३   |
| उ. समुदाय संख्य             |                          | •   | २७३   |
| परिशिष्ट : पूर्य            | संख्यावाचक               | •   | २७३   |
| ८. सर्वनाम                  | • •                      | • • | २८०   |
| श्र. पुरुषवाचक              | • •                      | • • | २८०   |
| क. उत्तमपुरुष               | • •                      | • • | २८०   |
| ख. मध्यमपुरुष               | •                        | •   | २53   |
| श्रा. निरुचयवाचक            |                          |     | २८३   |
| क. निकटवर्ती                | •                        |     | २८३   |
| ख. दूरवर्ती                 |                          |     | २८४   |
| इ. संबंधवाचक                | • •                      | •   | २८५   |
| ई. नित्यसंबंधी              | • •                      | • • | र८४   |

|                                            |     | पृष्ठ |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| उ. प्रश्नवाचक                              |     | २८४   |
| <b>ऊ. श्र</b> निश्चयवाचक                   | • • | २८६   |
| ए, निजवाचक                                 |     | २८६   |
| ऐ. श्रादरवाचक                              | • • | 250   |
| थ्रो. विशेषगा के समान प्रयुक्त सर्वनाम     | • • | २८७   |
| ६. जिया 🕠 🕠                                | •   | २८८   |
| श्र. संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिंदी किया |     | २८८   |
| न्ना, वातु 🕠 👵                             |     | २६०   |
| इ. सहायक किया                              | •   | 787   |
| ई. कृदंत ••                                |     | 784   |
| उ. काल रचना                                | • • | 250   |
| क. संस्कृत कालों के अवशेष                  | •   | 338   |
| ख. संस्कृत कुदन्तों से बने काल             |     | ३०३   |
| ग. संयुक्त काल 🕠                           | •   | ३०३   |
| ऊ, षाच्य · · ·                             | • • | ६०४   |
| <b>५.</b> प्रेरणार्थक <b>धातु</b>          |     | ३०५   |
| ऐ. नामधातु · ·                             |     | ३०६   |
| मो. संयुक्त किया                           |     | ३०६   |
| १०. श्रव्यय                                |     | ३०८   |
| श्र. ऋियाविशेषगा                           | • • | ३०⊏   |
| क. सर्वनाममूलक                             |     | 308   |
| ख. संज्ञामूलक, क्रियामूलक तथा अन्य         |     | 3 8 8 |
| श्रा. समुच्चयबोधक                          |     | ३१३   |
| परिशिष्ट : पारिसाधिक शब्द-संग्रह           |     | ३१७   |
| त्र. हिंदी-श्रंग्रेज़ी                     |     | ३१७   |
| श्रा. श्रमेज़ी-हिंदी                       |     | ३२७   |
| <b>श्र</b> तुक्तमणिका                      |     | 388   |
|                                            |     |       |

भूमिका

## श्र. संसार की भाषाएं श्रौर हिंदी

### क, संसार की भाषात्रों का वर्गीकरण

वंशक्रम के अनुसार भाषातत्विविज्ञ संसार की भाषात्रों को कुलों, उपकुलो, शाखात्रों, उपशाखाओं तथा समुदायों में विभक्त करते हैं। हिंदी भाषा का संसार में कहां स्थान हैं यह समभने के लिए इन विभागों का सक्षिप्त वर्णन देना आवश्यक है। उन समस्त भाषाओं की गणना एक कुल में की जाती हैं जिन के संबंध में यह प्रमाणित हो चुका है कि ये सब किसी एक मूलभाषा से उत्पन्न हुई है। नए प्रमाण मिलने पर इस वर्गीकरण में परिवर्तन संभव है। अब तक की खोज के आधार पर संसार की भाषाएं निम्नलिखित मुख्य कुलों में विभक्त की गई हैं:—

१. भारत-यूरोपीय कुल—हमारे दृष्टिकोण से इस का स्थान सब से प्रथम है। कुछ विद्वान इस कुल को बार्य, भारत-जर्मनिक प्रथवा जफेटिक नामो से भी पुकारते हैं। इस कुल की भाषाए उत्तर भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा प्रायः संपूर्ण यूरोप मे बोली

<sup>&#</sup>x27;इ० ब्रि० (११वां संस्करण), 'फ़िलांलोजी' शीर्षक लेख, भाग २१, पू० ४२६ इ० 'भाषा क्या है, उस की उत्पत्ति कैसे हुई, झादि में मनुष्यमात्र की क्या कोई एक मूलभाषा थी, इत्यादि प्रक्त भाषाविज्ञान के विषय से संबंध रखते हैं झतः प्रस्तुत विषय के क्षेत्र से ये पूर्ण-रूप से बाहर है।

<sup>ै</sup> जफ़ेटिक नाम बाइबिल के अनुसार मनुष्य-जाति के वर्गीकरण के आधार पर दिया गया था। जफ़ेटिक के अतिरिक्त मनुष्य-जाति के दो अन्य विभाग सेमिटिक तथा हैमिटिक के नाम से बाइबिल में किए गए हैं। इन में से भी प्रत्येक के नाम पर एक-एक भाषाकुल का नाम पड़ा है। मनुष्य-जाति के इस वर्गीकरण के आस्त्रीय होने में संवेह होने पर जफेटिक नाम छोड़ दिया गया, यद्यपि श्रृष दो नाम श्रव भी प्रचलित हैं। भारत-जमंनिक से तात्पर्य उन भाषाओं से लिया जाता था जो पूर्व में भारत से लेकर पिक्चम में जर्मनी तक वोली जाती है। बाद को जब यह मालूम हुआ कि जमंनी के और भी पिक्चम में आयर्लंड की केल्टिक भाषा भी इसी कुल की है, तब यह नाम भी अनुपयुक्त समभा गया। आरभ

जाती है। सस्कृत, पाली, जेद, पुरानी फारसी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि प्राचीन भाषाएं इसी कुल की थी। ग्राजकल इस कुल में ग्रग्नेजी, फासीसी, जर्मन, नई फ़ारसी, पश्तो, हिंदी, मराठी, बगाली तथा गुजराती ग्रादि भाषाए है।

- ए. सेमिटिक कुल—प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध सभ्यताओं के केद्रों मे—जैसे फोनेशिया, श्रारमीय तथा श्रसीरिया मे—लोगों की भाषाए इसी कुल की थी। इन प्राचीन भाषाओं के नमूने श्रव केवल शिलालेखों इत्यादि में मिलते है। यहूदियों की प्राचीन हिन्नू भाषा जिस में मूल बाइविल लिखी गई थी और प्राचीन श्ररवी भाषा जिस में कुरान है, इसी कुल की है। श्राजकल इस कुल की उत्तराधिकारिणी वर्तमान श्ररवी तथा हवशी भाषाएं है।
- ३. हैमिटिक कुल—इस कुल की भाषाए उत्तर श्रफ़ीका मे बोली जाती हैं जिन में मिश्र देश की प्राचीन भाषा काप्टिक मुख्य हैं। प्राचीन काप्टिक के नमूने चित्र-लिपि में खुदे हुए मिलते हैं। उत्तर झफ़ीका के समुद्रतट के कुछ भाग में प्रचलित लीबियन या वर्बर, पूर्व भाग के कुछ अश में बोली जानेवाली एथिझोपियन तथा सहारा मस्भूमि की हौसा भाषा इसी कुल में है। अरव के मुसलमानों के प्रभाव के कारण मिश्र देश की वर्तमान भाषा अब अरबी हो गई है। कुछ समय पूर्व मूल मिस्री भाषा काप्टिक के नाम से जीवित थी। मिस्र देश के मूल-निवासी, जो काप्टिक नाम से ही प्रसिद्ध है, अपनी भाषा के उद्धार का प्रयत्न कर रहे है।
  - ४. तिब्बती-चीनी कुल-इस कुल को वौद्ध-कुल नाम देना अनुपयुक्त न होगा,

में भाषाशास्त्र में जर्मन विद्वानों ने ग्राधिक कार्य किया था ग्रीर यह नाम भी उन्ही का विया हुत्रा था। जर्मनी में ग्रव भी इस कुल का यही नाम प्रचलित है। ग्रायं-कुल नाम सरल तथा उपयुक्त था, किंतु एक तो इस से यह भ्रम होता था कि भ्रायं-कुल की भाषाएं बोलने वाले सब लोग श्रायं-जाति के होगे, जो सत्य नहीं है, इस के श्रतिरिक्त ईरानी तथा भारतीय उपशाखाश्रों का संयुक्त नाम श्रायं-उपकुल थड चुका था, ग्रतः यह सरल नाम छोड़ देना पडा। भारत-यूरोप य नाम भी बहुत उपयुक्त नहीं है। इस नाम के श्रनुसार भारत ग्रीर यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषाश्रो की गणना इस कुल में होनी चाहिए। किंतु भारत में ही द्राविड़ इत्यादि दूसरे कुलों की भाषाएं भी बोली जाती है। इस नाम में दूसरी त्रुटि यह है कि भारत श्रीर यूरोप के बाहर बोली जानेवाली ईरानी भाषा की उपशाखा का उल्लेख इस में नही हो पाता। इन त्रुटियों के रहते हुए भी इस कुल का यही नाम प्रचलित हो गया है। श्रंग्रेजी तथा फ़ांसीसी विद्वान इस कुल को भाग्त-यूरोपीय नाम से ही पुकारते है।

क्यों कि जापान को छोड़ कर शेष समस्त बौद्ध घर्मावलबी देश, जैसे चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम तथा हिमालय के अदर के प्रदेश, इसी कुल की भाषाएं। बोलने वालो से बसे है। सपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में इस कुल की भाषाएं प्रचलित है। इन सब में चीनी भाषा मुख्य है। ईसा से दो सहस्र वर्ष पूर्व तक चीनी भाषा के अस्तित्व के प्रमाण मिलते है।

- ५. यूरल-ग्रलटाइक कुल—इस को तूरानी या सीदियन कुल भी कहते हैं। इस कुल की भाषाएं चीन के उत्तर में मगोलिया, मचूरिया तथा साइवेरिया में बोली जाती है। सुर्की या तातारी भाषा इसी कुल की है। यूरोप में भी इस की एक शाखा गई है, जिस की भिन्न-भिन्न बोलिया रूस के कुछ पूर्वी भागों में बोली जाती है। कुछ विद्वान जापान तथा कोरिया की भाषाग्रों की गणना भी इसी कुल में करते है। दूसरे इन्हें तिब्बती-चीनी कुल में रखते हैं।
  - ६. द्राविड़ कुल—इस कुल की भाषाए दक्षिण-भारत मे बोली जाती है, जिन में मुख्य तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कनारी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये उत्तरभारत की झार्य-भाषाओं से बिल्कुल भिन्न है।
  - ७. मैले-पालीनेशियन कुल मलाका प्रायद्वीप, प्रशात महासागर के सुमात्रा, जावा, बोनियो इत्यादि द्वीपो तथा श्रक्षीका के निकटवर्ती महागास्कर द्वीप मे इस कुल की भाषाए बोली जाती है। न्यूजीलैंड की भाषा भी इसी कुल की है। भारत में संथालो इत्यादि की कोल-भाषाए इसी कुल मे गिनी जाती है। मलय-साहित्य तैरहवी शताब्दी तक का पाया जाता है। जावा मे भी तो ईसवी सन् की प्रारमिक शताब्दियो तक के लेख इसी कुल की भाषाश्रो मे मिले है। इन देशो की सभ्यता पर भारत के हिंदूकाल का बहुत प्रभाव पडा था।
  - ड. बंदू कुल—इस कुल की भाषाए दक्षिण अफ्रीका के आदिम-निवासी बोलते हैं। खजीबार की स्वाहिली भाषा इसी कुल में हैं। यह व्यापारियों के बहुत काम की है।
  - **८. मध्य-ग्रफ़ीका कुल**—उत्तर के हैिमिटिक तथा दक्षिण के बटू कुलो के बीच में शेष मध्य-ग्रफ़ीका में एक तीसरे कुल की बोलिया बोली जाती है। इन की गिनती मध्य-ग्रफ़ीका कुल में की गई है। ब्रिटिश सुदान की भाषाए इसी कुल में है।
  - १० अमेरिका को भाषाओं का कुल उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के मूल-निवा-सियों की बोलियों को एक पृथक् कुल में स्थान दिया गया है। मध्य-अफ्रीका की बोलियों की तरह इन की सख्या भी बहुत हैं, तथा इन में आपस में भेंद भी बहुत हैं। थोड़ी-थोड़ी दूर पर बोली में अतर हो जाता है।
    - ११. श्रास्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर की भाषाश्रों के कुल-श्रास्ट्रेलिया महा-

द्वीप तथा टस्मेनिया के मूल-निवासियों की भाषाएं एक कुल के ग्रंतर्गत रक्खी जाती है। प्रशांत महासागर के छोटे-छोटे द्वीपों में दो ग्रन्थ भिन्न कुलो की भाषाए वोली जाती हैं।

१२. श्रेष भाषाएं - कुछ माषाओं का वर्गीकरण अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो पाया है। उदाहरणार्थ काकेशिया प्रदेश की भाषाओं को किसी कुल में सिम्मिलत नहीं किया जा सका है। इन में जाजियन का प्रचार सब से अधिक है। यूरोप की बास्क तथा यूट्रस्कन नाम की भाषाएं भी विल्कुल निराली है। ससार के किसी भाषा-कुल में इन की गणना नहीं की जा सकी है। यूरोप के भारत-यूरोपीय कुल की भाषाओं से इन का कुछ भी सबध नहीं है।

## ख. भारत-यूरोपीय कुल'

्संसार की भाषात्रों के इन वारह मुख्य कुलो में भारत-यूरोपीय कुल से हमारा विशेष सबंध है। जैसा वतलाया जा चुका है, इस कुल की भाषाए प्राय सपूर्ण यूरोप, ईरान, ग्रफगानिस्तान तथा उत्तर-भारत में फैली हुई है। इन्हें प्राय. दो समूहों में विभक्त किया जाता है जो 'केटम्' और 'शतम्' समूह कहलाते हैं। प्रत्येक समूह में चार-चार उपकुल है। इन ग्राठो उपकुलों का सक्षित वर्णन नीचे दिया जाता है —

१. श्रायं या भारत-ईरानी—इस उपकुल मे तीन मुख्य झाखाएं है। प्रथम मे भारतीय आर्य-भाषाएं है तथा दूसरे में ईरानी भाषाएं। एक तीसरी शाखा दरद या पैशाची भाषाओं की भी मानी जाने लगी है। इन का विशेष उल्लेख आगे किया जायगा।

<sup>&#</sup>x27;इ० क्रि० (१४वां संस्करण), देखिए 'इंडो-मूरोपियन' क्रीर्षक लेख में भाषा-संबंधी विवेचन ।

<sup>ै</sup> भारत-यूरोपीय कुल की भाषाओं को वो समूहों में विभक्त करने का झाधार कुछ कंठ-वेशीय मूल-वर्णों (क, ख, ग, घ) का इन समूहों की भाषाओं में भिश-भिश रूप प्रहण करना है। एक समूह में ये स्पर्श व्यंजन ही रहते हैं, किंतु दूसरे में ये ऊज्म (सिबिलेट्स) हो जाते है। यह भेंद इन भाषाओं में पाए जानेवाले "सी" शब्द के दो भिन्न रूपों से भली प्रकार प्रकट होता है। लैटिन में, जो प्रथम समूह की भाषाओं में से एक है, 'सी' के लिए 'केंटम्' शब्द आता है; किंतु संस्कृत में, जो दूसरे समूह की है, 'शतम्' रूप मिलता है। पहला समूह विल्कुल यूरोपीय है, और 'केंटम् समूह' के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे समूह में पूर्व यूरोप, ईरान तथा भारत की आर्यभाषाएं सिम्मिलत है। यह 'शतम् समूह' कहलाता है।

- २. ग्रारमेनियन आर्य उपकुल के पश्चिम मे ग्रारमेनियन है। इस मे ईरानी शब्द ग्रिधिक मात्रा मे पाए जाते है। ग्रारमेनियन माषा यूरोप भ्रौर एशिया की भाषाग्रो के बीच मे है।
- ३. बाल्टो-स्लैबोनिक—इस उपकुल की भाषाएं काले समुद्र के उत्तर में प्रायः संपूर्ण रूस में फैली हुई है। श्रार्य उपकुल की तरह इस की भी शाखाए है। बाल्टिक शाखा में लियूएनियन, लेटिश, श्रौर प्राचीन प्रशियन बोलियां है। स्लैबोनिक शाखा में बलगे-रिया की प्राचीन भाषा, रूस की भाषाए, सर्वियन, स्लोबेन, पोलैड की भाषा, जेक श्रयवा बोहेमियन श्रौर सर्व ये मुख्य भेव है।
- ४. श्रलबेनियन—'शतम् समूह' की श्रतिम भाषा श्रलबेनियन है। श्रारमेनियन की तरह इस पर भी निकटवर्ती भाषाश्रो का प्रभाव श्रिषक है। इस भाषा में प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता।
- ५. पीक—'केटम् समूह' की माषाओं मे यह उपकुल सब से प्राचीन है। प्रसिद्ध किव होमर ने 'ईलियड' तथा 'म्रोडेसी' नामक महाकाव्य प्राचीन ग्रीक भाषा मे ही लिखें थे। सुकरात तथा ग्ररस्तू के मूलग्रथ भी इसी मे है। म्राजकल भी यूनान देश मे इसी प्राचीन भाषा की बोलियों में से एक का नवीन रूप बोला जाता है।
- ६. इटैलिक या लैटिन—प्राचीन रोमन साम्राज्य की लैटिन भाषा के कारण यह उपकुल विशेष आदरणीय हो गया है। यूरोप की सपूर्ण वर्तमान भाषाओं पर लैटिन और ग्रीक भाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ा है। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में भी विज्ञान से शब्दों का निर्माण इन्ही प्राचीन भाषाओं के सहारे होता है। इटली, फ़ास, स्पेन, रूमा-निया तथा पूर्तगाल की वर्तमान भाषाएं लैटिन ही की पृत्रियां है।
- ७. केल्टिक-इस उपकुल की भाषाग्रो मे दो मुख्य भेद है। एक का वर्तमान रूप ग्रायलैंड मे मिलता, तथा दूसरे का ग्रेट ब्रिटेन के स्काटलैंड, वेल्स तथा कार्नवाल प्रदेशों में पाया जाता है। इस उपकुल की पुरानी गाल भाषा ग्रव जीवित नहीं है।
- दः जर्मनिक या टचूटानिक—इस का प्राचीन रूप गाथिक और नार्स भाषाग्रो में मिलता है। प्राचीन नार्स भाषा से निकट ऐतिहासिक काल मे स्वीडेन, नार्वे, डेन्मार्क तथा आइसलैंड की भाषाए निकली है। जर्मन, डच, फ़्लेमिश तथा अग्रेजी भाषाए इसी कुल में है।

### ग. त्रार्य अथवा भारत-ईरानी उपकुल

भारत-यूरोपीय कुल के इन आठ उपकुलों में आर्य अथवा भारत-ईरानी उपकुल का कुछ विशेष उल्लेख करना आवश्यक हैं। जैसा कहा जा चुका है इस की तीन मुख्य शाखाएं हैं—१. ईरानी, २. पैशाची, या दरद, तथा ३ भारतीय आर्यभाषा।

- १. ईरानी ऐतिहासिक कम के अनुसार ईरान की भाषाओं के तीन भेद मिलते है-(क्ष) पुरानी फ़ारसी के सब से प्राचीन नम्ने पारसियों के धर्मग्रथ अवस्ता में मिलते है। अवस्ता के सब से प्राने भाग ईसा से लगभग चौदह शताब्दी पूर्व के माने जाते हैं। श्रवस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से बहत मिलती-जुलती है। इस में श्राश्चर्य भी नहीं, क्योंकि ईरान के प्राचीन लोग अपने को आर्य-वर्ग का मानते थे। इस का उल्लेख इन के ग्रयो में बहुत स्थलो पर आया है। अवस्ता के बाद पूरानी फारसी भाषा के नम्ने कीलाक्षर लिपि में लिखे हुए शिला-खड़ो और ईटो पर पाए गए है। इन में सब से प्रसिद्ध हुलामनीय वश के महाराज दारा (४२२-४८६ ई० पू०) के शिलालेख है। इन लेखों में दारा अपने धार्य होने का उल्लेख गर्व के साथ करता है। (त्र) पुरानी फारसी के बाद माध्य<u>मिक</u> फ़ारसी का काल आता है। इस का मरूय-रूप पहलवी है। ईसवी तीसरी से सातवी शताब्दी तक ईरान में सासन-वशी राजाओं ने राज्य किया था। उन के संरक्षण में पहलवी साहित्य ने बहुत उन्नति की थी। (ज्ञ) नई-फारसी का सब से प्राचीन रूप फिरदौसी के शाहनामें में मिलता है। फ़िरदौसी ने सेमिटिक कूल की भाषात्रों के शब्दों को श्रपनी भाषा में अधिक नहीं मिलने दिया था, परतु आजकल साहित्यिक फारसी में अरबी शब्दों की भर-भार हो गई है। रूसी तुर्किस्तान की ताजीकी, अफगानिस्तान की पश्तो, तथा बल्चिस्तान की बनुची भाषाए नई फारसी की ही प्रशाखाएं है।
- २. पैशाचीर यह माना जाता है कि मध्य-एशिया की भ्रोर से आर्य लोग भारत में कवा बित् वो मुख्य मार्गों से आए थे। एक तो हिंदूकुश पर्वत के पिश्चम से होकर काबुल के मार्ग से, और दूसरे वस्नु (आक्सस) नदी के उद्गम-स्थान से सीधे दक्षिण की मोर दुर्गम पर्वती को पार करके। इस दूसरे मार्ग से आने वाले समस्त आर्य उत्तर-भारत के मैदानों से पहुँच गए होंगे इस में सदेह है। कम से कम कुछ आर्य हिमालय के पहाडी प्रदेश में अवश्य रह गए होंगे। इन लोगों की भाषा पर सस्कृत का प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सस्कृत का विशेष रूप भारत मे आने के बाद हुआ था। आजकल इन भाषाओं के बोलनेवाले काश्मीर तथा उस के उत्तर में हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह भाषाए भारतीय-असस्कृत आर्य-भाषाए कहला सकती है। इन का दूसरानाम पिशाच या वरद भाषाए भी है। काश्मीरी भाषा इन्ही में से एक है। इस पर सस्कृत का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि कुछ दिनों पूर्व तक यह भारत की शेष आर्य-भाषाओं में गिनी जाती थी। काश्मीरी

<sup>ै</sup>इ० बि०, १४वां संस्करण, 'ईरानियन लैग्वेजेज ऐंड पर्शियन'। लि० स०, भूमिका, भा० १, ग्र० ६, 'ईरानियन बांच'।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> लि० स०, भूमिका, भा० १, ग्र० १०

भाषा प्राय. शार्दा लिपि मे लिखी जाती है । मुसलमान लोग फ़ारसी लिपि का व्यवहार करते है।

3. भारतीय-आर्थ अथवा आर्थावर्ती—यह शाखा भी तीन कालों में विभक्त की जाती है—प्राचीन काल, मध्यकाल, तथा आघुनिक काल। (क्ष) प्राचीन काल की भाषा का अनुमान ऋग्वेद के प्राचीन अशों से हो सकता है। इस काल की भाषा का और कोई चिह्न नहीं रहा है। (त्र) मध्यकाल की भाषा के बहुत उदाहरण मिलते हैं। पाली, अशों कि की धर्मिलिपियों की भाषा, साहित्यिक प्राकृत तथा अपभ्रव भाषाए इसी काल में गिनी जाती है। (श्र) आधुनिक काल में भारत की वर्तमान आर्थभाषाए है। इन के भिन्न-भिन्न रूप आजकल समस्त उत्तर-भारत में बोले जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इन में हिदी, बगाली, मराठी तथा गुजराती मुख्य है। इस शाखा की भाषाओं का विस्तृत विवेचन आगे किया गया है।

ससार की भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, यह अब स्पष्ट हो गया होगा। ऊपर विए हुए पारिभाषिक नामों के सहारें सक्षेप में हम कह सकते हैं कि ससार के भाषासमूहों में भारत-यूरोपीय कुल के भारत-ईरानी उपकुल में भारतीय-आर्थ शाखा की आधुनिक. भाषाओं में से एक मुख्य भाषा हिंदी है।

# श्रा. श्रायीवर्ती श्रथवा भारतीय श्रायभाषाश्रों का इतिहास क. श्रायों का मूल-स्थान तथा भारत-प्रवेश

यह स्पष्ट है कि भारत की भ्रन्य आधुनिक आर्यभाषाओं के समान हिंदी भाषा का जन्म भी आर्यों की प्राचीन भाषा से हुआ है। भारतीय आर्यों की तत्कालीन भाषा भीरे-धीरे हिंदी भाषा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई, यहा इसी पर विचार करना है। किंतु सब से पहले इन भारतीय आर्यों के मूल-स्थान के सबध में कुछ जान लेना अनुचित न होगा। र

<sup>&#</sup>x27;लि॰ स॰, भूमिका, भा॰ १, श्र॰ ८

<sup>ै</sup>प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आयों के भारत-आगमन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। पुराने ढंग के भारतीय विद्वानों का मत था कि आयें लोगों का मूल-स्थान तिब्बत में किसी जगह पर था। वहीं मनुष्य-सृष्टि हुई थी, और उसी स्थान से संसार में लोग फैले। भारत में भी आर्य लोग वहीं से आए थे।

ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के ग्राघार पर लोकमान्य पंडित बाल-गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश में ग्रायों का मुल-स्थान होना प्रतिपादित किया था। इस

हमारे पूर्वज आर्यों का मूल निवासस्थान कहा था, इस सवध में बहुत मतभेद है। माथा-विज्ञान के आधार पर यूरोपीय विद्वानों का अनुमान है कि वे मध्य-एशिया अथवा दक्षिण-पूर्व यूरोप में कही रहते थे। यह अनुमान इस प्रकार लगाया गया है कि भारत-यूरोपीय कुल की यूरोपीय, ईरानी, तथा मारतीय प्रशाखाए जहा पर मिली है, उसी के आस-पास कही इन भाषाओं के बोलने वालों का मूल-स्थान होना चाहिए, क्योंकि उसी जगह से ये लोग तीन भागों में विभक्त हुए होगे। सब से पहले यूरोपीय शाखा अलग हो गई थी, क्योंकि उस की भाषाओं और शेष आर्यों की भारत-ईरानी भाषाओं में बहुत भेद है। ये शेप आर्ये कदाचित् बहुत समय तक साथ रहते रहे। याद को एक शाखा ईरान में जा बसी और दूसरी भारत में चली आई। इन दोनो शाखाओं के लोगों के प्राचीनतम प्रथ अवस्ता और ऋग्वेद है, जिन की भाषा एक-दूसरे से बहुत कुछ मिलती है। उच्चारण के कुछ सांधारण नियमों के अनुसार परिवर्तन करने पर दोनो भाषाओं का रूप एक हो जाता है।

भारत मे आनेवाले आर्य एक ही समय मे नही आए होगे, कितु सभावना ऐसी है कि यह कई बार में आए होगे। वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाओं से पता चलता है कि आर्य लोग

कल्पना का खंडन करते हुए बंगाल के एक नवयुवक विद्वान ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इंडिया' में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि आर्यों का मूल-स्थान भारत में ही सरस्वती नदी के तट पर अथवा उसी के उद्गम के निकट हिमालय के अंदर के हिस्से में कही पर था। उन के मतानुसार प्राचीन अंथो में ब्रह्मावर्स देश की पवित्रता का कारण कदाचित् यही था। यहीं से जाकर आर्य लोग ईरान में बसे। भारतीय आर्यों के पिक्चम की ओर बसनेवाली कुछ अनार्य जातियां, जिन की भाषा पर आर्यभाषा का, प्रभाव पड़ना स्वामाविक था, बाद को भगाई जाने पर यूरीय के मूलनिवासियों को विजय करके वहां जा बसी थीं। यूरोपीय भाषाओं में इसी लिए आर्यभाषा के चिह्न बहुत कम पाए जाते है। वास्तव में वे आर्यभाषाएं है ही नहीं।

जो कुछ हो, आयों के मूल-स्थान के विषय में निश्चय-पूर्वक सभी तक कुछ नही कहा जा सकता। संसार के विद्वानों का, जिन में यूरोप के विद्वानों का आधिषय है, आजकल यही मत है कि आयों का आदिम स्थान पूर्व-यूरोप में बाल्टिक समुद्र के निकट कहीं पर था। इस स्थान से ईरान तथा भारत की ओर आने के मार्ग के संबंध में दो मत है। पुराने मत के अनुसार यह मार्ग केस्पियन समुद्र के उत्तर से मध्य-एशिया में हो कर माना जाता था। थोड़े दिन हुए पिक्चम ईरान तथा टकीं में कुछ प्राचीन आर्थ-देवताओं के नाम (मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य) एक लेख पर मिले है। यह लेख लगभग २५०० ई० पू० काल का माना जाता है। इस कारण एक नवीन मत यह हो गया है कि भारत-ईरानी बोलने वालों

भारत में दो बार में अवश्य आए थें। ऋग्वेद तथा बाद के संस्कृत साहित्य मे भी इस के कुछ प्रमाण मिलते हैं। यदि वे एक-दूसरे से बहुत समय के अनतर आए होगे, तो इन की भाषा मे भी कुछ भेद हो गया होगा। पहली बार मे आने वाले आर्य कदाचित् काबुल की कि धाटी के मार्ग से आए थे, कितु दूसरी बार मे आने वाले आर्य किस मार्ग से आए थे, इस सबघ मे निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता। सभावना ऐसी है कि ये लोग काबुल की घाटी के मार्ग से नही आए, बल्कि गृलगृत और चितराल होते हुए सीचे दक्षिण की और जतरे थे।

पजाब में उतरने पर इन नवागत आयों को अपने पुराने भाइयों से सामना करना पड़ा होगा, जो इतने दिनो तक इन से अलग रहने के कारण कुछ भिन्न-भाषा-भाषी हो गए होगे। ये नवागत आर्य कदाचित् पूर्व, पजाब में सरस्वती नदी के निकट बस गए। इन के चारों और पूर्वागत आर्य बसे हुए थे। बीरे-धीरे ये नवागत आर्य फैले होगे। सस्कृत

का एक समूह काले समुद्र के पश्चिम से होकर आया हो तो कोई ब्राश्चर्य नहीं। इसी समूह में से कुछ लोग ईरान में बसते हुए आगे मध्य-एशिया तथा भारत की ओर बढ़ सकते है। मध्य-एशिया की प्रशाखा के लोग हिंदूकुश की घाटियों में हो कर बाद को दरदिस्तान तथा काश्मीर में कदाचित् जा बसे हों। ये ही वर्तमान पैशाची या दरद भाषा के बोलने वालों के पूर्वज रहे होंगे।

'भाषा-वास्त्र के नियमों के अनुसार भाषाओं के सूक्ष्म भेवों पर विचार करने के अनंतर हार्नली साहब भी (हा॰ ई॰ हि॰ ग्रै॰, भूमिका, पृ॰ ३२) इसी मत पर पहुँचे थे। उन के मत में प्राचीन उत्तर भारत में वो भाषा-समुदाय थे—एक झौरसेनी भाषा-समुदाय तथा दूसरा मागधी भाषा-समुदाय। मागधी भाषा का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर कोने तक था। झौरसेनी के दबाब के कारण पश्चिम में इस का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया। ग्रियसंन महोदय भी कुछ-कुछ इसी मत की पृष्टि करते है। (लि॰ स॰ भूमिका, भा० १, पृ॰ ११६)।

ैऋग्वेद की कुछ ऋचाग्रो से श्ररकोसिया का राजा दिवोदास तत्कालीन जान पड़ता है। श्रन्य ऋचाओं में दिवोदास के पौत्र पंजाब के राजा सुदास का वर्णन समकालीन की माँति है। राजा सुदास की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्हों ने पुरु नाम की एक श्रन्य श्रायं-जाति को, जो पूर्व यमुना के किनारे रहती थी, विजय किया था। पुरु लोगों को 'मृध्रवाच' श्रर्थात् श्रशुद्ध भाषा वोलने वाले कह कर संबोधन किया है। उत्तर-भारत के श्रायों में इस भेद के होने के चिह्न वाद को भी बराबर मिलते है। ऋग्वेद में ही पश्चिम के हाह्मण विसक्ट श्रोर पुरब के क्षत्रिय विक्वामित्र की श्रनबन का बहुत कुछ

साहित्य में एक 'मध्यदेश' शब्द आता है। इस का व्यवहार आरम में केवल कुरु-पंचाल और उस के उत्तर के हिमालय प्रदेश के लिए हुआ है। बाद को इस शब्द से अभिप्रेत भूमि-भाग की सीमा में विकास हुआ है। सस्कृत ग्रथो ही के आधार पर हिमालय और विध्य के बीच म तथा सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से प्रयाग तक का भूमि-भाग 'मध्यदेश' कहलाने लगा था। इस भूमिभाग में वसने वाले लोग उत्तम माने गए है और उन की भाषा भी प्रामाणिक मानी गई है। कदाचित यह नवागत आर्यो की ही वस्ती थी, जो अपने को पूर्वागत आर्यों से खेष्ठ समक्रती थी। वर्तमान आर्यभाषाओ में भी यह भेद स्पष्ट है। प्राचीन मध्यदेश की वर्तमान भाषा हिंदी चारो और की शेष आर्य-भाषाओ से अपनी विशेष्ता प्राची के कारण पृथक् है। इसी भूमिभाग की शौरसेनी प्राकृत अन्य प्राकृतों की अपेक्षा सस्कृत के अधिक निकट है। कुछ विद्वान् साहित्यिक सस्कृत का उत्पत्ति-स्थान भी शूरसेन (मथुरा) प्रदेश ही मानते है।

## ख. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा-काल<sup>3</sup>

( १४०० ई० पु०---४०० ई० पु०)

भारतीय आयों की तत्कालीन भाषा का थोडा-बहुत रूप श्रव केवल ऋषेदे में देखने को मिलता है। ऋखेद की ऋषाओं की रचना भिन्न-भिन्न देश-कालों में हुई थी, किंतु उन का सपादन कदाचित् एक ही हाथ से एक ही काल में होने के कारण उस में भाषा का भेद अब अधिक नहीं पाया जाता। ऋष्वेद का सपादन पश्चिम 'मध्यदेश' अर्थात्

उल्लेख है। विश्वामित्र ने कट हो कर विस्टि को 'यातुषान' अर्थात् राक्षस कहा था।
यह विस्टि को बहुत बुरा लगा। महाभारत का कुछ और पांचालों का युद्ध भी इस भेद
की ओर संकेत करता है। लैसन साहब ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि पंचाल
लोग कुक्ओं की अपेक्षा पहले से भारत में बसे हुए थे। रामायण से भी इस भेद-भाव के
कल्पना की पुष्टि होती है। महाराज दशरथ मध्यदेश के पूर्व में कोशल जनपद के राजा
थे, कितु उन्हों ने विवाह मध्यदेश के पश्चिम केकय जनपद में किया था। इक्ष्वाकु लोगों
का मूल-स्थान सतलज के निकट इक्षुमती नदी के तट पर था। ये सब अनुमान तथा कल्पनाएं पश्चिमी विद्वानों की खोज के फलस्वरूप है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस शब्द के विस्तृत विवेचन के लिए ना० प्र० प० भा०, ३, श्रं० १ में लेखक का 'मध्यदेश का विकास' श्लीर्षक लेख देखिए।

<sup>े</sup>लि० स०, भूमिका, भा० १, ग्र० ११, १२

पूर्वी भाग ग्रीर गगा के उत्तरी भाग मे हुग्रा था, ग्रतः यह इस भूमिभाग के ग्रायों की भाषा का वहत कुछ पता देता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है। ग्रायों की ग्रपनी बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर ग्रवश्य रहा होगा। उस समय के भार्यों की बोली का ठेठ रूप अब हमें कही नहीं मिल सकता। उस की जो थोडी बहुत बानगी साहित्यिक भाषा मे आ गई हो, उसी की खोज की जा सकती है। ऋग्वेद ( के ग्रतिरिक्त उस समय की भाषा का अन्य कोई भी आधार नहीं है। ऋग्वेद का रचना-काल ईसा से एक सहस्र वर्ष से भी अधिक पहले का माना जाता है। इन श्रायों की ठेठ बोली प्राचीन-भारतीय-आर्यभाषा कहला सकती है। इस काल की बोलचाल की भाषा से मिश्रित साहित्यके रूप ऋग्वेद में मिलता है। आयों की इस साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होता रहा। इस के नमूने ब्राह्मण-प्रथो और सूत्र-प्रथो में मिलते हैं। सूत्र-काल के साहित्यिक रूप को वैयाकरणो ने बाँधना आरम किया। पाणिनि ने (३०० ई० पू०) उस को ऐसा जकड़ा कि उस में परिवर्तन होना विल्कुल रुक गया। आयों की साथा का यह साहित्यिक रूप मुस्कृत-नाम-से प्रसिद्ध हमा। इस का प्रयोग उस समय से ग्रब तक संपूर्ण भारत मे विद्वान लोग धर्म और साहित्य में करते आए है। साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त आयों की बोलचाल की भाषा मे भी परिवर्तन होता रहा। ऋग्वेद की ऋचाओ से मिलती-जलती श्रायोंकी मूल बोली भी धीरे-धीरे बदली होगी। जिस समय 'मुघ्यदेश' में सस्कृत साहि-त्यिक भाषा का स्थान ले रही थी, उस समय की वहा के जन-समुदाय की बोली' के नमने श्रव हमे प्राप्त नही है।

कितु पूर्व मे मगृष्य अथवा को सल् की बोली का तत्कालीन परिवर्तित रूप (यह ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक काल मे मगध आदि पूर्वी प्रातो की भी बोली भिन्न रही होगी) उस बोली में बुद्ध भगवान के धर्म-प्रचार करने के कारण सर्व-मान्य हो गया। इस मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल की मगृष्ठ अथवा कोसल की बोली का कुछ नमूना हमें पाली में लोगो की बोली और साहित्यिक रूप का मिश्रण है। उत्तर-भारत के आर्यों की बोली में फिर भी परिवर्तन होता रहा। आजकल के इस के भिन्न-भिन्न रूप उत्तर-भारत की वर्तमान बोलियो और उन के साहित्यिक रूपों में मिलते है। इस स्रतिम काल को आधुनिक भारतीय आर्यभाषा-काल नाम देना उचित होगा। खडीबोली हिंदी इसी तृतीय काल की मध्यदेश की वर्तमान साहित्यिक भाषा है।

<sup>&#</sup>x27; साहित्यिक भाषा से भिन्न लोगों की कुछ बोलियां भी श्रवश्य थी, इस के प्रमाण हमें तत्कालीन संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। पतंजिल के समय में ध्याकरण-शास्त्र जानने-वाले केवल विद्वान ब्राह्मण शुद्ध संस्कृत बोल सकते थे। श्रन्य ब्राह्मण श्रशुद्ध संस्कृत बोलते ये, तथा साधारण लोग 'प्राकृत भाषा' (स्वाभाविक बोली) बोलते थे।

इन तीनों कालो के बीच में बिल्कूल ग्रलग-ग्रलग लकीरें नही खीची जा सकती। ऋग्वेद मे जो एक-श्राध रूप मिलते हैं, उन को यदि छोड दिया जाय, तो मध्यकाल के उदा-- हरण ग्रधिक मात्रा में पहले-पहल अशोक की धर्म-लिपियो में (२५० ई० पू०) पाए जाते है। यहा यह प्राकृत प्रारंभिक अवस्था में नहीं है किंतु पूर्ण विकसित रूप में है। मध्य-्रैकाल की भाषा से आधुनिक काल की भाषा में परिवर्तन इतने सुक्ष्म ढग से हुआ है कि दोनो के मध्य की भाषा को निश्चित रूप से किसी एक में रखना कठिन है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी इन तीनो कालो में भाषाश्रो की श्रपनी-अपनी विशेषताएं स्पप्ट है। प्रथम काल में भाषा सयोगात्मक है, तथा संयक्त व्यजनों का प्रयोग स्वतत्रता-पूर्वक किया गया है। द्वितीय काल मे भी भाषा सयोगात्मक ही रही, किंतु सयुक्त स्वरो श्रीर संयुक्त व्यजनो का प्रयोग बचाया गया है। इस काल के अतिम साहित्यिक रूप महाराष्ट्री प्राकृत के शब्दों में तो प्रायः केवल स्वर ही स्वर रह गए, जो एक-आघ व्यजन के सहारे जुड़े हुए है। यह ग्रवस्था वहत दिनो तक नही रह सकती थी। तृतीय काल में भाषा वियोगात्मक हो गई भीर स्वरो के बीच में फिर संयुक्त वर्ण डाले जाने लगे। वर्तमान वाह्य संगुदाय की कुछ भाषाए तो भ्राजकल फिर सयोगात्मक होने की स्रोर भूक रही है। इस प्रकार वे प्रथम काल की भाषा का रूप धारण कर रही है। मालुम होता है कि परिवर्तन का यह चक्र पूर्ण हुए बिना न रहेगा।

#### ग. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल

(だ00 套0 着0―6000 套0)

इस का उल्लेख किया जा चुका है कि प्रथम काल में बोलियों का भेद वर्तमान था। उस समय कम से कम दो भेद अवस्य थे—एक पूर्व-प्रदेश में पूर्वागत आयों की बोली, और दूसरे पिक्चम भाग अर्थात् 'मध्यदेश' में नवागत आयों की बोली, जिस का साहित्यिक रूप ऋग्वेद में मिलता है। पिक्चमोत्तर भाग की भी कोई पृथक् बोली थी या नहीं, इस का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

१. पाली तथा अज्ञोक की धर्म-लिपियां (५०० ई० पू०—१ ई० पू०)—
दितीय प्राकृत काल में भी <u>बोलियों</u> का यह भेद पाया जाता है। इस सबध में महाराज अज्ञोक की धर्म-लिपियों से पूर्व का हमें कोई निक्चयात्मक प्रमाण नहीं मिलता। इन धर्म-लिपियों की भाषा देखने से विदित होता है कि उस समय उत्तर-मारत की भाषा में कम से कम तीन भिन्न-भिन्न रूप—पूर्वी, पिक्चिमी तथा पिक्चमोत्तरी—अवश्य थे। कोई दक्षिणी रूप भी था या नहीं, इस सबध में निक्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस काल की साहित्यक भाषा पाली कदाचित् अर्द्धमागधी क्षेत्र की श्राचीन बोली के आधार पर बनी थी।

२. साहित्यिक प्राकृत भाषाएं (१-५००ई०)-लोगो की बोली में बराबर परिवर्तन होता रहा और अशोक की घर्म-लिपियों की भाषाएं ही बाद को 'प्राकृत' के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मध्यकाल में संस्कृत के साथ-साथ साहित्य में इन प्राकृतों का भी व्यव-हाँर होने लगा। इन में काव्यप्रय तथा धर्मपुस्तके लिखी जाने लगी। संस्कृत नाटको में भी इन्हें स्वतत्रता-पूर्वक बराबर की पदवी मिलने लगी। समकालीन अथवा कुछ समय के ग्रहतर होनेवाले विद्वानो ने इन प्राकृत साषाओं के व्याकरण रच डाले। साहित्य श्रीर व्याकरण के प्रमाव के कारण इन के मूल रूप में बहुत अंतर हो गया। इन प्राकृतों के साहि-त्यिक रूपों के ही नमुने भाजकल हमें प्राकृत-प्रथो मे देखने को मिलते है। उस समय की बोलियों के शद्ध रूप के सबध में हम लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है। तो भी अशोक की धर्म-लिपियो की भाषा की तरह उस समय भी पूर्वी और पश्चिमी दो भेद तो स्पष्ट ही थे। पश्चिमी भाषा का मख्य रूप शौरसेनी प्राकृत था और पूर्वी का मागधी प्राकृत, ग्रयीत मगध या दक्षिण विहार की माषा। इन दोनों के बीच में कुछ भाग की भाषा का रूप मिश्रित था. यह अर्द्धमागधी कहलाती थी। इस अतिम रूप से अधिक मिलती-जलती महाराष्टी प्राकृत थी जो भ्राजकल के बरार प्रात भीर उस के निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती थी। इन के अतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक भिन्न भाषा बोली जाती थी. जो प्रथम प्राकृत-काल में सिंघु नदी के तट पर बोली जानेवाली भाषा से निकली होगी। इस भाषा की स्थिति का प्रमाण द्वितीय प्राकृत-काल की भ्राषाम्रो के म्रतिम रूप म्रपभ्रशों से THIR MANS THE मिलता है।

३. अपभंता भाषाएँ (५००—१००० ई०) साहित्य मे प्रयुक्त होने पर वैयाकरणो ने 'प्राकृत' भाषाओं को किटन अस्वाभाविक नियमो से वॉध दिया, किंतु जिन बोलियों के आधार पर उन की रचना हुई थी, वे बाँधी नहीं जा सकती थी। लोगों की ये बोलियां विकास को प्राप्त होती गईं। व्याकरण के नियमों के अनुकूल मेंजी और बँधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के सत्सुख वैयाकरणों ने लोगों की इन नवीन बोलियों को (अपभेत्रे) अर्थात् विगडी हुई भाषा नाम दिया। भाषा-तत्ववेत्ताओं की दृष्टि मे इस का वास्तविक अर्थ 'विकास को प्राप्त हुई' भाषाए होगा।

जब साहित्यिक प्राकृते मृत भाषाए हो गईं, उस समय इन अपभ्रशो का भी भाग्य जगा और इन को भी साहित्य के क्षेत्र मे स्थान मिलने लगा। साहित्यिक अपभ्रशो के लेखक अपभ्रशो का आघार प्राकृतो को मानते थे। उन के मत मे यह 'प्राकृतोऽपभ्रश' थी। ये लेखक तत्कालीन बोली के आघार पर आवश्यक परिवर्तन करके साहित्यिक प्राकृतो को ही अपभ्रश वना छेने थे, शुद्ध अपभ्रश अर्थात् लोगो की असली बोली मे नहीं लिखते थे। अतएव साहित्यिक प्राकृतो के समान साहित्यिक अपभ्रशो से भी लोगो

की तत्कालीन असली बोली का ठीक पता नहीं चल सकता। तो भी यदि ध्यान-पूर्वक अध्ययन किया जाय, तो उस समय की बोली पर बहुत नुख प्रकाश अवस्य पड़ सकता है।

प्रत्येक प्राकृत का एक अपअंश रूप होगा, जैसे शौरतेनी प्राकृत का शौरतेनी अपअश हत्यादि । स्वा प्राण्डे प्राण्डे का मागधी प्राण्डे का मागधी अपअंश, महाराष्ट्री प्राण्डेत का महाराष्ट्री अपअश हत्यादि । वैयाकरणों ने अपअंशों को इस प्रकार विभक्त नहीं किया था। वे केवल तीन अपअंशों के साहित्यिक रूप मानते थे। इन के नाम नागर, जानड और उपनागर पे। इन में नागर अपअंश मुख्य थी। यह गुजरात के उस माग में बोली जाती थी, जहा आजकल नागर जाह्मण वसते हैं। नागर ब्राह्मण विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हीं के नाम से कवा- चित् नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। नागर अपअंश के व्याकरण के लेखक हमचंद्रे (बारहवीं शताब्दी) गुजराती ही थे। हमचंद्र के मतानुसार नागर अपअंश का आधार शौरतेनी प्राकृत था। वावड अपअंश सिंघ में बोली जाती थी। उपनागर अपअंश वावड तथा नागर के मेल से बनी थी अत. यह पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की बोली होगी। अपअंशों के सबध में हमारे ज्ञान के मुख्य आधार हेमचंद्र है, कितु इन्हों ने केवल नागर (शौरतेनी) अपअश का ही वर्णन किया है। माकंडिय के व्याकरण से भी इन अपअंशों के संबध में अधिक सहायता नहीं मिलती है। (इन अपअंश माषाओं का काल खुठी शताब्वी से दस्ती शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। अपअंश माषाओं का काल खुठी शताब्वी से दस्ती शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। अपअंश माषायों हितीय काल की अंतिम अवस्था की खोतक है।

### घ. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा-काल

(१००० ई० से वर्तमान समय तक)

इन में भारत की वर्तमान आयं-भाषाओं की गणना है। इन की उत्पत्ति आकृत भाषाओं से नहीं हुई थी, बिल्क अपअंशों से हुई थी। (शौरसेनी अपअंश से हिंदी, राजस्थाती, पंजावी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का सबस है) इन में से गुजराती और राजस्थानी का सपके विशेषतया शौरसेनी के नागर अपअंश के रूप से हैं। विहारी, वंगाली, आसामी और उडिया का सबस मागम अपअंश से हैं। पूर्वी हिंदी का अर्थमागधी अपअंश से तथा मराठी का महाराष्ट्री अपअंश से संबध हैं। वर्तमान पश्चिमोत्तरी भाषाओं का समूह शेष रह गया। भारत के इस विभाग के लिए आकृतों का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता। सिंधी के लिए वैयाकरणों को जाचड अपअंश का सहारा अवक्य हैं (लहुंदा के लिए एक केक्य अपअंश की कल्पना की जा सकती हैं। यह बाचड अपअंश से मिलती-जुलती रही होगी। पंजावी का सबध भी केक्य अपअंश से होना चाहिए, कितु बाद को इस पर शौरसेनी अपअंश

का प्रभाव बहुत पड़ा है। पहाडी भाषाग्रो के लिए खूँस श्रपञ्चश की कल्पना की गई है, कितु बाद को ये राजस्थानी से बहुत प्रभावित हो गई थी।

वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम तेरहवी शताब्दी ईसवी के आदि से अवस्य प्रारम हो गया था तथा अपश्रक्ष का व्यवहार ग्यारहवी शताब्दी तक साहित्य में होता रहा था। किसी भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य बनने में कुछ समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा

-channen

' अपभंशो या प्राकृत और आधनिक श्रायंभाषाओं का इस तरह का संबंध बहत संतोषजनक नहीं मालम पड़ता। उदाहरण के लिए बिहारी, बंगाली, उड़िया तथा श्रासामी भाषाओं का संबंध मागधी अपभ्रंश हो माना जाता है। यदि इस का केवल इतना तात्पर्य हो कि मागधी अपभंश के रूपों में थोड़े से ऐसे प्रयोग पाए जाते है जो आजकल इन समस्त पूर्वीय आर्यभाषाओं में भी मिलते हैं तब तो ठीक है। कित यदि इस का यह तात्पर्य हो कि ५०० ई० से १००० ई० के बीच में बिहार, बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा में केवल एक बोली थी जिस का साहित्यिक रूप मागधी अपभ्रंश है, तब यह बात संभव नहीं मालस होती। एक बोली बोलने वाली जनता भी यदि इतने विस्तत भिम-खंड में फैल कर ग्रधिक दिन रहेगी तो उस की बोली के अनेक रूपांतर हो जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार मागधी प्राकृत समस्त पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक भाषा तो भले ही रही हो किंतु १ ईसवी से ५०० ईसबी के बीच में इस प्राकृत से संबंध रखनेवाली एक ही बोली समस्त पूर्वी प्रदेशों में बोली जाती हो यह संभव नही प्रतीत होता। मेरी भारणा तो यह है कि मागधी प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएं मगघ प्रदेश की बोली के आधार पर बनी हुई साहित्यिक भाषाएं रही होंगी। मगध के राजनीतिक प्रभाव के कारण यहां की बोली के आधार पर बनी हुई ये साहित्यिक भाषाएं समस्त पूर्वी प्रदेशों में मान्य हो गई होंगी। इन प्राकृत तथा श्रमभंश कालों में भी बंगाल, श्रासाम, उडीसा, मिथिला तथा काशी प्रदेशों की बोलियां भिन्न-भिन्न रही होंगी। साहित्य में प्रयोग न होने के कारण प्रपन्नंत्र तथा प्राकृत काल के इन प्रदेशों की भाषा के नमने हमें उपलब्ध नहीं हो सके। मेरे अनमान से बोलियों का यह भेद ६०० ई० पू० के लगभग भी कदाचित् मौजूद था। इस भेद का मुलाघार श्रायों के प्राचीन जनपदो से संबंध रखता है। मेरी घारणा है कि १००० ई० पू० के लगभग काशी, मगध, विदेह, ग्रंग, बंग भादि जनपदो के आयों की बोलियां भाज के इन प्रदेशों की बोलियों की अपेक्षा अधिक साम्य रखते हुए भी एक-इसरे से कुछ भिन्न अवस्य रही होगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनपद की प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषा में कुछ विशेषताएं रही होगी जो विकास को प्राप्त हो कर आजकल की भिन्न-भिन्न भाषाए तथा बोलिएं हो गई

कि मध्यकालीन भारतीय आर्थ-भाषाओं के अतिम रूप अपश्रकों से तृतीय काल की आधुनिक भारतीय आर्थ-भाषाओं का आविर्भाव दसवी शताब्दी ईसवी के लगभग हुआ होगा। भारत की राजनीतिक उथल-पुथल में इसी समय एक स्मरणीय घटना हुई थी;

है। श्रतः ग्राधुनिक भाषाश्रों श्रीर बोलियों का मूलभेव कवाचित् १००० ई० पू० तक पहुँच सकता है।

भौरसेनी ग्रादि जन्य अपभंभों तथा प्राकृतों के संबंध में भी मेरी यही कल्पना है। भौरसेनी प्राकृत तथा अवभंभ से आधुनिक पंजाबी राजस्थानी, गुजराती तथा पिद्यमी हिंदी निकली हो यह समभ में नही आता। भौरसेनी प्राकृत तथा अपभंभ सूरसेन प्रदेश अर्थात् आजकल के बज प्रदेश की उस समय की बोलियों के आधार पर बनी हुई साहित्यक भाषाएं रही होंगी। साथ ही उस काल में अन्य प्रदेशों में भी आजकल की भाषाओं तथा बोलियों के पूर्व रूप प्रचलित रहे होंगे, जिन का प्रयोग साहित्य में न होने के कारण उन के अवशेष अब हमें नहीं मिल सकते। आजकल भी ठीक ऐसी ही परिस्थित है।

म्राज बोसवीं सदी ईसवी में भागलपुर तक समस्त गंगा की घाटी में केवल एक साहित्यिक भाषा हिंदी है, जिस का मूलाधार मेरठ-विजनौर प्रदेश की खड़ीबोली है। किंदु साथ ही मारवाड़ी, जजभाषा, श्रवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि अनेक बोलियां अपने-अपने प्रदेशों में जीवित अदस्था में मौजूद है। साहित्य में प्रयोग न होने के कारण बीसवी सदी की इन अनेक बोलियों के नमूने भविष्य में नहीं मिल सकेंगे। केवल खड़ीबोली हिंदी के नमूने जीवित रह सकेंगे। किंदु इस कारण पॉच सौ वर्ष बाद यह कहना कहां तक उपयुक्त होगा कि पचीसवीं शताब्दी में गंगा की घाटी में पाई जाने वाली समस्त बोलियां खड़ीबोली हिंदी से निकली है। उस समय के उत्तर भारत की समस्त भाषाओं में खड़ीबोली हिंदी गंगा की घाटी की बोलियों के निकटतम श्रवश्य होगी किंदु यह तो दूसरी बात हुई।

प्रत्येक श्राधुनिक भाषा तथा बोली के प्राचीन तथा सध्यकालीन श्रायंभाषा काल के कमबद्ध उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है। श्रतः इस विषय पर ज्ञास्त्रीय ढंग से विवेचन हो सकता श्रसंभव है। तो भी श्रपने देश तथा अन्य देशों की श्राधुनिक परिस्थित को देख कर इस तरह का श्रनुमान लगाना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। कुछ प्रदेशों के संबंध में थोड़ा बहुत कमबद्ध श्रध्ययन भी संभव है। हिंदुस्तान की श्राधुनिक बोलियों के प्रदेशों के प्राचीन जनपदों से साम्य के संबंध में ना० प्र० प०, भा० ३, श्रं० ४ में विस्तार के साथ विचार प्रकट किए गए है।

१००० ईसवी के लगभग ही महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आत्रमध किया ए , इन आधुनिक आरतीय आर्थ-माषाओं में हमारी हिंदी भाषा भी निर्मालन है, क उस का जदमकाल भी दसवी जताब्दी ईसवी के लगभग मानना होगा।

# इ. श्राधुनिक श्रायिवर्ती श्रथवा भारतीय श्रायभाषाग् क. वर्गीकरण

भाषातत्व के आधार पर ग्रियर्सन महोदय ग्रायुनिक भारतीय कार्यक्र तीन उपशासाओं में विभक्त करते हैं, जिन के अदर छ आपा-ममुदाद करने विस्तित्य निस्त-लिखित कोष्ठक में दिखलाया गया है —

#### क्ष. बाहरी उपशासा

| पश्चिमोत्तरी समुदाय |   |     |
|---------------------|---|-----|
| १. लहदा             |   |     |
| २ सिंघी             |   |     |
| दक्षिणी समुदाय      |   |     |
| ३ मराठी             | • |     |
| पूर्वी समुदाय       |   |     |
| ४. उड़िया           |   |     |
| ५ वगाली             |   |     |
| ६ ग्रासामी          | Ċ |     |
| ७. विहारी           |   | •   |
| त्र. वीच की उपशासा  |   | •   |
| वीच का समुदाय       |   |     |
| म पूर्वी हिंदी      |   |     |
|                     |   | • • |

<sup>ं</sup> लि० स०, मूमिका, अ० ११, पु० १२०

#### ज. भीतरी उपशाखा

| श्रंदर का समुदाय               |      |     |       |
|--------------------------------|------|-----|-------|
| ६ पश्चिमी हिंदी                |      | • • | ४१२   |
| १०. पजाबी                      | •    |     | १६२   |
| ११. गुजराती                    |      |     | ०६६   |
| १२. भीली                       | • •  |     | 39 0  |
| १३. खानदेशी                    |      | •   | 0 - 3 |
| १४. राजस्थानी                  | •    |     | १२७   |
| पहाडी समुदाय                   |      |     |       |
| १५. पूर्वी पहाड़ी या नै        | पाली |     | ο ₹   |
| १६. बीच की पहाड़ी <sup>‡</sup> |      |     | 0 0   |
| १७. पश्चिमी पहाडी              |      |     | 0 20  |

ग्रियसँन महोदय के मतानुसार बाहरी उपशाखा की मिश्न-भिन्न भाषाग्रो में उच्चा-रण तथा व्याकरण-संबंधी कुछ ऐसे साम्य पाए जाते हैं जो उन्हें भीतरी उपशाखा की भाषाग्रो से पृथक् कर देते हैं। उदाहरणार्थ भीतरी उपशाखा की भाषाग्रो के स का उच्चारण बाहरी उपशाखा की बंगाली श्रादि पूर्वी समुदाय की भाषाग्रो में श हो जाता है तथा पिक्चमोत्तरी समुदाय की कुछ भाषाग्रो में ह हो जाता है। संज्ञा के रूपातरो में भी यह भेद पाया जाता है। भीतरी उपशाखा की भाषाए ग्रभी तक वियोगावस्था में है, किंतु बाहरी उपशाखा की भाषाए इस ग्रवस्था से निकल कर प्राचीन ग्रायंभापाग्रो के समान सयोगावस्था को प्राप्त कर चली है। उदाहरणार्थ हिंदी में सबंध-कारक का, के, की लगा कर बनाया जाता है। इन चिह्नो का सज्ञा से पृथक् श्रस्तित्व है। यही कारक बगाली में, जो बाहरी उपशाखा की भाषा है, सज्ञा में -एर जगा कर बनता है शौर यह चिह्न सज्ञा का एक भाग हो जाता है। किया के रूपातरो में भी इस तरह के भेद पाए जाते हैं, जैसे हिंदी में तीनो पुरुषों के सर्वनामों के साथ केवल एक सार कृदत रूप का व्यवहार होता है, किंतु बंगाली तथा बाहरी समुदाय की श्रन्य भाषाग्रो में श्रिवक रूपो का प्रयोग करना पहता है।

<sup>&#</sup>x27; १६२१ की जन-संख्या में बीच की पहाड़ी बोलने वालों की भाषा प्रायः हिंदी लिखी गई है, ब्रतः इन की संख्या केवल ३८५३ दिखलाई गई है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>लि० स०, भूमिका, अ० ११

श्राधुनिक भारतीय श्रायंभाषाओं की दो या तीन उपशाखाओं मे विभक्त करने के सिद्धात से चैटर्जी महोदय सहमत नहीं है, और इस संबंध मे उन्हों ने पर्याप्त प्रमाण भी दिए हैं। चैटर्जी महोदय के वर्गीकरण को आधार मान कर श्राधुनिक भारतीय श्रायंभाषाश्रो का स्वाभाविक वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। श्रियसंन साहब के समुदायों के विभाग से यह वर्गीकरण कुछ साम्य रखना है —

- क. उदीच्य (उत्तरी)
  - १. सिंघी
  - २ लहंदा
  - ३. पजाबी
- ख प्रतीच्य (पश्चिमी)
  - ४. गुजराती
- ग. मध्यदेशीय (बीच का)
  - ५. राजस्थानी
  - ६. पश्चिमी हिंदी
  - ७ पूर्वी हिंदी
  - न बिहारी
- घ प्राच्य (पूर्वी)
  - ६. उडिया
  - १० बंगाली
  - ११. आसामी
- ङ. दाक्षिणात्य (दक्षिणी)
  - १२. मराठी

पहाडी भाषाओं का मूलाधार चैटर्जी महोदय पैशाची, दरद, या खस को मानते हैं। बाद को मध्यकाल में ये राजस्थान की प्राकृत तथा अपभ्रश भाषाओं से बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी।

<sup>ं</sup>चैं०, बें० लैं०, § २९-३१, § ७६-७६

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> चै०, बे० लै०, पृ० ६ मानचित्र।

## ख. संचिप्त वर्णन

भाषा सर्वे<sup>र</sup> के आधार पर प्रत्येक आधुनिक भाषा का सक्षित परिचय नीचे दिया जाता है।

- १. सिंघी—सिंघ देश में सिंघु नदी के दोनो किनारो पर सिंधी माणा बोली जाती है। इस भाषा के बोलनेवाले प्राय मुसलमान है, इस लिए इस में फारसी शब्दो का प्रयोग बड़ी स्वतवता से होता है। सिंधी भाषा फ़ारसी लिपि के एक विकृत रूप में लिखी जाती है, यद्यपि निज के हिसाब-किताब में देवनागरी लिपि का एक विगडा हुआ रूप व्यवहृत होता है। यह कभी-कभी गुरुमुखी में भी लिखी जाती है। सिंधी भाषा की पाँच मुख्य बोलियां है, जिन में से मध्य-भाग की 'विचोली' बोली साहित्य की भाषा का स्थान लिए हुए है। सिंध प्रदेश में ही पूर्वकाल में बाचड देश था, जहां की प्राकृत और अपभ्रश इस देश के अनुसार बाचडी नाम से प्रसिद्ध थी। सिंघ के दक्षिण में कच्छ-द्वीप में कच्छी बोली जाती है। यह सिंधी और गुजराती का मिश्रित रूप है। सिंधी भाषा में साहित्य बहुत कम है।
- २. स्रहुंबा—यह पश्चिम पजाब की भाषा है। इस की और पजाबी की सीमाए ऐसी मिली हुई है कि दोनों में भेद करना हु साध्य है। लहवा पर दरद या पिशाच भाषाओं का प्रभाव बहुत अधिक है। इसी प्रदेश में प्राचीन केकय देश पढता है जहा पैशाची प्राकृत तथा केकय अपभाव बोली जाती थी। लहवा के अन्य नाम पश्चिमी पजाबी, जटकी, उच्ची, तथा हिदकी आदि है। पजाबी में 'लहदे की बोली' का अर्थ 'पश्चिम की बोली' है। 'लहदा' शब्द का अर्थ सूर्यास्त की दिशा अर्थात् पश्चिम हैं। लहदा में न तो विशेष साहित्य हैं और न यह कोई साहित्यिक माषा ही है। एक प्रकार से यह कई मिलती-जुलती बोलियों का समूह मात्र है। लहदा का व्याकरण और शब्दसमूह दोनों पंजाबी से बहुत- मुख भिन्न है। यद्यपि इस की अपनी भिन्न लिपि 'लंडा' है, किंतु आजकल यह प्राय. फारसी लिपि में ही लिखी जाती है।
- ३. पंजाबी—पजाबी भाषा का भूमि-भाग हिदी के ठीक पश्चिमोत्तर मे है। यह मध्य-पजाब में बोली जाती है। पजाब के पश्चिमी भाग में लहदा और पूर्वी भाग में हिदी का क्षेत्र है। पजाबी पर दरद अथवा पिशाच भाषाओं का कुछ प्रभाव शेष है। पजाबी भाषा लहदा से ऐसी मिली हुई है कि दोनों का अलग करना कठिन हैं, किंतु पश्चिमी हिदी से इस का भेद स्पष्ट है। पजाबी की अपनी लिपि लड़ा ही है। यह राजपूताने की महाजनी और काश्मीर की शारदा लिपि से मिलती-जुलती है। यह लिपि बहुत अपूर्ण हैं और इस के पढ़ने में बहुत कठिनता होती है। सिक्सों के गुरु अगद (१४३६–४२

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>लि० स०, भूमिका, ग्र० १३-१५

ई०) ने देवनागरी की सहायता से इस लिपि में सुघार किया था। लडा का यह नया रूप 'गुस्मुखी' कहलाया। आजकल पजाबी भाषा की पुस्तके इसी लिपि में छपती है। मुसलमानो के अधिक सख्या में होने के कारण पजाब में उर्दू भाषा का प्रचार बहुत है और यही भाषा वास्तव में पजाब के शिक्षित समुदाय का माध्यम है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। पजाबी भाषा का शुद्ध रूप अमृत्सूर के निकट बोला जाता है। इस भाषा में साहित्य अधिक नहीं है। सिक्खों के अथ साहब की भाषा प्राय मध्यकालीन हिंदी (अज) है, यद्यपि वह गुरुमुखी अक्षरों में लिखा गया है। पजाबी भाषा में बोलियों का भेद अधिक नहीं है। उल्लेख-योग्य केवल एक बोली 'डोगरी' है। यह जम्मू राज्य में बोली जाती है। 'टक्करी' या 'टाकरी' नाम की इस की लिपि भी भिन्न है।

४. गुजराती—गुजराती भाषा गुजरात, बड़ोवा और निकटवर्ती अन्य देशी राज्यों में बोली जाती है। गुजराती में बोलियों का स्पष्ट भेंद अधिक नहीं है। पारसियों द्वारा अपनाई जाने के कारण गुजराती पिक्स-भारत में व्यवसाय की भाषा हो गई है। भीली और खानदेशी बोलियों का गुजराती से बहुत सपर्क है। गुजराती का साहित्य बहुत विस्तीण तो नहीं है, किंतु तो भी उत्तम अवस्था में है। गुजराती के आदिकवि नरिंसह मेहता का (जन्म १४१३ ई०) गुजरात में अब भी बहुत आदर है। असिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचब्र भी गुजराती ही थे। यह बारहवी शाताब्दी ई० में हुए थे। इन्हों ने अपने व्याकरण में गुजरात की नागर अपभ्रश का वर्णन किया है। प्राचीन काल से अब तक की भाषा के कम-पूर्व उदाहरण केवल गुजरात में ही मिलते हैं। अन्य स्थानों की आर्यभाषाओं में यह कम किसी न किसी काल में टूट गया है। गुजराती पहले देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब गुजरात में कैथी से मिलते-जुलते देवनागरी के बिगडे हुए रूप का प्रचार हो गया है जो गुजराती लिपि कहलाती है।

५. राजस्थानी—पजाबी के ठीक दक्षिण मे राजस्थानी अथवा राजस्थान की भाषा है। एक प्रकार से यह मध्यदेश की प्राचीन भाषा का ही दक्षिण-पिश्चमी विकसित रूप है। इस विकास की अतिम सीढी गुजराती है किंतु उस मे भेदो की मात्रा प्रधिक हो गई है। राजस्थानी मे मुख्य चार बोलिया है —

- (१) मेवाती-अहीरवाटी---यह श्रलवर राज्य मे तथा देहली के दक्षिण मे गुडगाँव के श्रास-पास बोली जाती है।
  - (२) मालवी-इस का केंद्र मालवा प्रदेश का वर्तमान इदौर राज्य है।
  - (३) जयपुरी-हाडौती--यह जयपुर, कोटा और बूदी मे बोली जाती है।
- (४) मारवाडी-मेवाडी---यह जोघपुर, बीकानेर, जैसलमीर तथा उदयपुर राज्यो मे बोली जाती है।

राजस्थानी भाषा बोलने वाले भूमिभाग में हिंदी भाषा ही साहित्यिक भाषा है। यह स्थान अभी तक राजस्थान की बोलियों में से किसी को नही मिल सका है। राजस्थानी का प्राचीन साहित्य प्रधानतथा मारवाड़ी में है। पुरानी मारवाड़ी और गुजराती में बहुत कम भेद है। निज के व्यवहार में राजस्थानी महाजनी लिपि में लिखी जाती है। मारवाड़ियों के साथ महाजनी लिपि समस्त उत्तर भारत में फैल गई है। छपाई में देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होता है।

- ६. पश्चिमी हिंदी—यह मनुस्मृति के 'मध्यदेश' की वर्तमान भाषा कही जा सकती है। मेरठ तथा विजनौर के निकट बोली जानेवाली पश्चिमी हिंदी के ही एक रूप खड़ीवोली से वर्तमान साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की उत्पत्ति हुई है। इस की एक दूसरी वोली अजभाषा, पूर्वी हिंदी की वोली अवधी के साथ कुछ काल पूर्व तक साहित्य के क्षेत्र में वर्तमान खड़ीवोली हिंदी का स्थान लिए हुए थी। इन दो वोलियो के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी में और भी कई वोलिया सम्मिलत है किंतु साहित्य की वृष्टि से ये विशेष ध्यान देने योग्य नहीं है। उत्तर-मध्य-भारत का वर्तमान साहित्य खड़ीवोली हिंदी में ही लिखा जा रहा है। पढ़े-लिखे मुसलमानो में उर्दू का प्रचार है।
- ७. पूर्वी हिंदी-जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पिश्चमी हिंदी के पूर्व में पड़ता है। यह कुछ वातो मे पिश्चमी हिंदी से मिलती है और कुछ मे विहारी भाषा से। व्याकरण के अधिकाश रूपो में इस का सवध पिश्चमी हिंदी से है, किंतु कुछ विशेष लक्षण पूर्वी समुदाय की भाषाओं के भी मिलते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा में तीन मुख्य वोलिया है—अवधी, वधेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी वोली का दूसरा नाम कोसली भी है। कोसल अवध का प्राचीन नाम था। तुलसीदास जी के समय से श्री रामचह जी के यशोगान में प्राय. अवधी का ही प्रयोग होता रहा है। जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर जी ने अपने धर्म का प्रचार करने मे यहा की ही प्राचीन वोली अर्छ-मागधी का प्रयोग किया था। वहुत सा जैन-साहित्य अर्छ-मागधी प्राकृत में है। अवधी और वधेली भाषा में साहित्य वहुत है। पूर्वी हिंदी प्राय. देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और छपाई में तो सदा इसी का प्रयोग होता है। लिखने में कभी-कभी कैथी लिपि भी काम में आती है। अपने प्राचीन रूप अर्छ-मागधी प्राकृत के समान पूर्वी हिंदी अब भी वीच की भाषा है। इस के पश्चिम में शौरसेनी प्राकृत का नया रूप पश्चिमी हिंदी है और पूर्व में मागधी प्राकृत की स्थानापन्न विहारी भाषा है।
- द. विहारी—यद्यपि राजनीतिक, घार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से विहार का सवव संयुक्त प्रात से ही रहा है, किंतु उत्पत्ति की दृष्टि से यहां की भाषा वंगाली की वहिन है। वगाली, उडिया और ग्रासामी के साथ इस की उत्पत्ति भी मागघ श्रपभ्रश से हुई है। हिंदी भाषा विहारी की चचेरी वहिन कही जा सकती है। सागध ग्रपभ्रश के बोले जाने

वाले भूमिभाग में ही म्राजकल बिहारी बोली जाती है। बिहारी भाषा में तीन मुख्य बोलिया है—

- (१) मैथिली, जो गंगा के उत्तर मे दर्भंगा के आस-पास बोली जाती है। 😴
- (२) मगही, जिस का केंद्र पटना और गया समक्ता चाहिए।
- (३) भोजपुरी, जो मुख्यतया सयुक्त-प्रात की गोरखपुर श्रीर बनारस कमिक्तरियो मे तथा बिहार प्रात के शाहाबाद, चपारन ग्रीर सारन जिलो मे बोली जाती है।

इन में मैथिली और मगही एक-दूसरे के अधिक निकट है, किंतु भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है। चैटर्जी महोदय भोजपुरी को मैथिली-मगही से इतना भिन्न मानते हैं कि ग्रिय-संन साहब की तरह वे इन तीनों को एक साथ रख कर बिहारी भाषा नाम देने को सहसा उद्यत नहीं हैं। बिहारी तीन लिपियों में लिखी जाती है। छुपाई में देवनागरी अक्षर व्यवहार में ब्राते हैं तथा लिखने में साधारणतया कैथी लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली ब्राह्मणों की एक अपनी लिपि अलग हैं, जो मैथिली कहनाती है और बँगला अक्षरों से बहुत मिलती हुई है। बिहारी बोले जानेवाले प्रदेश में हिवी ही साहित्यिक भाषा है। बिहार प्रात में शिक्षा का माध्यम भी हिदी ही है।

है। इस को उत्कली अथवा ओड़ी भी कहते हैं। उडिया शब्द का शुद्ध रूप ओडिया है। इस को उत्कली अथवा ओड़ी भी कहते हैं। उडिया शब्द का शुद्ध रूप ओडिया है। सब से प्रथम कुछ उड़िया शब्द तेरहवी शताब्दी के एक शिवालेख में आए है। प्रायः एक शताब्दी के वाद का एक अन्य शिवालेख मिलता है जिस में कुछ वाक्य उड़िया भाषा में लिखे पाए गए है। इन शिवालेखों से विदित होता है कि उस समय तक उडिया भाषा बहुत कुछ विकसित हो चुकी थी। उड़िया लिप बहुत कठिन है। इस का व्याकरण बगाली से बहुत मिलता-जुलता है, इस लिए बगाली के कुछ पडित इसे बगाली भाषा की एक बोली समक्ते थे, कितु यह अम था। बगाली के साथ ही उड़िया भी मागधी अपभ्रश्च से निकली है। बगाली और उड़िया आपस में बहिने है। इन का सबख् मा-बेटी का नहीं है। उड़िया लोग बहुत काल तक विजित रहे है। आठ शताब्दी तक उड़ीसा में तैलगों का राज्य रहा। अभी कुछ ही काल पूर्व तक नागपुर के भोसले राजाओं ने उडीसा पर राज्य किया है। इन कारणों से उडिया भाषा में तेलगू और मराठी शब्द बहुतायत से पाए जाते है। मुसल-मानो और अग्रेजों के कारण फारसी और अग्रेजों शब्द तो है ही। उड़िया साहित्य विशेष-तया कृष्ण-संबंधी है।

<sup>&#</sup>x27;वैo, बेo लैo, § ४२

१०. बंगाली—वंगाली भाषा गया के मुहाने और उस के उत्तर और पश्चिम के मैदानों में बोली जाती हैं। गॉव तथा नगर के बगालियों की बोली में बहुत अतर हैं। साहित्य की भाषा में सस्कृत तत्सम शब्दों का प्रचार कदाचित् बंगाली में सब से अधिक हैं। उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी बगाली में भेद हैं। पूर्वी बगाली का केंद्र ढाका है। हुगली के निकट बोली जानेवाली पश्चिमी बगाली का ही एक रूप वर्तमान साहित्यिक भापा हो गया है। बगाली उच्चारण की विशेषता 'अ' का 'ओ' तथा 'स' का 'श' कर देना प्रसिद्ध ही हैं। इस भाषा का साहित्य उत्तम अवस्था में है। बगाली लिपि देवनागरी का ही एक रूपातर है।

११ आसामी—जैसा इस के नाम से प्रकट है यह श्रासाम प्रदेश में नोली जाती है। वहां के लोग इसे असमिया कहते हैं। उडिया की तरह श्रासामी भी बगाली की वहित है, बेटी नही। यद्यपि आसामी व्याकरण बगाली व्याकरण से बहुत भिन्न नहीं हैं, किंतु इन दोनों की साहित्यिक प्रगति पर ध्यान देने से इन का भेद स्पष्ट हो जाता है। आसामी भाषा के प्राचीन साहित्य की यह विशेषता है कि उस में ऐतिहासिक ग्रथों की कमी नहीं है। श्रन्य भारतीय आर्थभाषाओं में यह श्रभाव बहुत खटकता है। आसामी भाषा प्राय बगाली लिपि में लिखी जाती है, यद्यपि इस में कुछ सुधार अवस्य कर लिए गए है।

१२. मराठी—विक्षण में महाराष्ट्री अपश्रवा की पुत्री मराठी भाषा है। यह बबई प्रांत में पूना के चारो श्रोर, तथा बरार प्रांत श्रीर मध्य-प्रांत के दक्षिण के नागपुर आदि चार जिलों में बोली जाती है। इस के दक्षिण में ब्राविड़ भाषाएं हैं। इस की तीन मुख्य बोलिया हैं, जिन में से पूना के निकट बोली जानेवाली देशी मराठी साहित्यिक भाषा है। मराठी प्राय. देवनागरी लिपि में लिखी श्रीर छापी जाती हैं। नित्य के व्यवहार में 'मोडी' लिपि का व्यवहार होता है। इस का श्राविष्कार महाराज विवाजी (१६२७—८० ई०) के सुप्रसिद्ध मत्री बालाजी अवाजी ने किया था। मराठी का साहित्य विस्तीणं, लोकप्रिय तथा प्राचीन हैं।

१३ पहाड़ी भाषाएं—हिमालय के दक्षिण पाश्वें में नैपाल में पूर्वी पहाडी बोली जाती हैं। इस को नेपाली, पर्वेतिया, गोरखाली और खसकुरा भी कहते हैं। पूर्वी पहाडी भाषा का विशुद्ध रूप काठमडू की घाटी में बोला जाता है। इस में कुछ नवीन साहित्य भी हैं। नेपाल राज्य की अधिकांश प्रजा की भाषाएं तिब्बती-चीनी वर्ग की हैं, जिन में नेवार जाति के लोगो की भाषा 'नेवारी' मुख्य हैं। नेपाल के राज-दरवार में हिंदी भाषा का विशेष आदर हैं। नेपाली का अध्ययन जर्मन और रूसी विद्वानों ने विशेष किया है। यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं।

माध्यमिक पहाडी के दो सुख्य भेद है—(१) कुमाउँनी, जो अल्मोडा नैनीताल के प्रदेश की बोली हैं, और (२) गढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा मसूरी के निकट पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है। इन दोनो बोलियों में साहित्य विशेष नहीं है। यहां के लोगों ने साहित्यिक व्यवहार के लिए हिंदी भाषा को ही अपना लिया है। ये दोनो बोलियां देव-नागरी लिपि में ही लिखी जाती है।

पिक्चिमी पहाड़ी भाषा की भिन्न-भिन्न बोलियां सरिहद के उत्तर शिमला के निकट-वर्ती प्रदेश में बोली जाती है। इन बोलियों का कोई सर्वमान्य मुख्य रूप नहीं है, न इन में साहित्य ही पाया जाता है। इस प्रदेश में तीस से अधिक बोलियों का पता चला है, जिन में सयुक्त-प्रांत के जीनसार-बावर प्रदेश की बोली जौनसारी, शिमला पहाड की बोली क्यो-यली, कुलू प्रदेश की कुलूई और चंबा राज्य की चंबाली मुख्य है। चबाली बोली की लिपि भिन्न है। शेष टाकरी या टक्करी लिपि में लिखी जाती है।

वर्तमान पहाडी भाषाए राजस्थानी से बहुत मिलती है। विशेषतया माध्यमिक पहाड़ी का सबध जयपुरी से और पश्चिमी पहाड़ी का सबध मारवाड़ी से अधिक मालूम होता है। पश्चिमी तथा मध्य-महाडी प्रदेश का प्राचीन नाम सपादलक्ष था। पूर्व-काल मे सपादलक्ष में गूजर आकर बस गए थे। बाद को ये लोग पूर्व राजस्थान की ओर चले गए थे। मुसलमान-काल में बहुत से राजपूत फिर सपादलक्ष में आ बसे थे। जिस समय सपादलक्ष की खस जाति ने नेपाल को जीता था, उस समय खस विजेताओं के साथ यहा के राजपूत और गूजर भी शामिल थे। इस संपर्क के कारण ही राजस्थानी और पहाडी भाषाओं में कुछ समानता पाई जाती है।

## ई. हिंदी भाषा तथा बोलियां क. हिंदी के आधुनिक साहित्यिक रूप

१. हिंदी सस्कृत की स क्विन फारसी में हु के रूप में पाई जाती है, अत सस्कृत के 'सिधु' और 'सिधी' शब्दों के फारसी रूप 'हिंदी' 'और 'हिंदी' हो जाते हैं। प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से 'हिंदवी' या 'हिंदी' शब्द फारसी भाषा का ही है। सस्कृत, प्राकृत, अथवा आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के किमी भी प्राचीन प्रथ में इस का व्यव-हार नहीं किया गया है। फारसी में 'हिंदी' का शब्दार्थ 'हिंद से सबस रखते वाला' है, किंतु इस का प्रयोग 'हिंद के रहनेवाले' अथवा 'हिंद की माषा' के अर्थ में होता रहा है। 'हिंदी' शब्द के अतिरिक्त फारसी से ही 'हिंदू' शब्द भी आया है। हिंदू शब्द का व्यवहार फारसी में 'इस्लाम धर्म के न माननेवाले हिंदवासी' के अर्थ में प्राय मिलता है। इसी अर्थ के साथ यह शब्द अपने देश में प्रचलित हो गया है।

शब्दार्थं की दृष्टि से 'हिंदी' शब्द का प्रयोग हिंद या भारत में वोली जानेवाली किसी भी भ्रार्य, द्राविड अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, किंतु आजकल वास्तव में इस का व्यवहार उत्तर-भारत के मध्यदेश के हिंदुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के भ्रार्थ में मुख्यतया, तथा इसी भृमि-भाग की वोलियों और उन से संबंध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के अर्थ में साधारणतया होता है। इस भूमि-भाग की सीमाए पश्चिम में जैसलमीर, उत्तर-पश्चिम में अबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खँडवा तक पहुँचती है। इस भूमि-भाग में हिंदुओं के आधुनिक साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, शिष्ट बोलचाल तथा स्कूली शिक्षा की भाषा एकमात्र खड़ी बोली हिंदी ही है। साधारणतया 'हिंदी' शब्द का प्रयोग जनता में इसी भाषा के अर्थ में किया जाता है, किंतु साथ ही इस भूमि-भाग की ग्रामीण बोलियों—जैसे मारवाड़ी, कल, छत्तीसगढ़ी, मैथिली ग्रादि को तथा प्राचीन बल, अवधी आदि साहित्यिक माषाओं को भी हिंदी भाषा के ही अंतर्गत माना जाता है। इस समस्त भूमिभाग की जन-सख्या लगभग ११ करोड़ है।

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ऊपर दिए हुए मृमिभाग में तीन-चार भाषाएं मानी जाती है। राजस्थान की बोलियों के समुदाय को 'राजस्थानी' के नाम से पृथक् भापा माना गया है। विहार की मिथिला और पटना-गया की बोलियों तथा सयुक्त-प्रांत की वनारस-गोर-खपुर किमक्तरी की बोलियों के समूह को एक भिन्न 'विहारी' भाषा माना जाता है। उत्तर के पहाडी प्रदेशों की बोलिया भी 'पहाडी भाषाओं' के नाम से पृथक् मानी जाती है। इस तरह से भाषा-शास्त्र के मूक्म भेदों की दृष्टि से 'हिंदी भाषा की सीमाए' निम्नलिखित रह जाती है:—उत्तर में तराई, पिक्न में पजाब के अवाला और हिसार के जिले तथा पूर्व में फैजाबाद, प्रतापगढ और इलाहाबाद के जिले। दिसण की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता और रायपुर तथा खँडवा पर ही यह जाकर ठहरती है। इस मूमिभाग में हिंदी के दो उप-रूप माने जाते हैं, जो पिक्मी और पूर्वी हिंदी के नाम में पुकारे जाते हैं। विदी की इस पिक्मी और पूर्वी बोलियों के बोलनेवालों की संख्या जगभग ६ है करोड है। भाषा-शास्त्र से सबध रखने वाले ग्रथों में 'हिंदी भाषा' शब्द का प्रयोग इसी भूमिभाग की बोलियों तथा उन की श्राधारमृत साहित्यक भाषाओं के ग्रथें में होता है।

हिंदी शब्द के शब्दार्थ, साघारण प्रचलित अर्थ, तथा शास्त्रीय अर्थ के भेद को स्पष्ट रूप से समक्ष लेना चाहिए।

२. उर्दू -- आधुनिक साहित्यिक हिंदी के उस दूसरे साहित्यिक रूप का नाम उर्दू हैं जिस का व्यवहार उत्तर-भारत के समस्त पढ़े-लिखे मुसलमानो तथा उन से ग्रधिक सपर्क में आने वाले कुछ हिंदुओं, जैसे पंजाबी, देसी काश्मीरी तथा पुराने कायस्थो आदि में पाया जाता है। व्याकरण के रूपो की दृष्टि से इन दोनो साहित्यिक भाषाओं में विशेष श्रंतर नहीं हैं, वास्तव में दोनों का मूलाधार एक ही हैं, किंतु साहित्यिक वातावरण, शब्द-समूह, तथा लिपि में दोनों में श्राकाश-पाताल का भेद हैं। हिंदी इन सब बातों के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति तथा उस के वर्तमान रूप की श्रोर देखती हैं, उर्दू भारत के वातावरण में उत्पन्न होने श्रीर बढने पर भी ईरान श्रीर श्ररब की सम्यता श्रीर साहित्य से जीवन-श्वास ग्रहण करती हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक खडी-बोली हिंदी की भ्रमेक्षा खडी-बोली उर्द का व्यवहार पहले होने लगा था। भारतवर्ष मे आने पर बहुत दिनो तक मुसलमानो का केंद्र दिल्ली रहा, अत फारसी, तुर्की, और अरबी बोलनेवाले मुसलमानी ने जनता से बात-चीत और व्यवहार करने के लिए घीरे-घीरे दिल्ली के ग्रडोस-पडोस की बोली सीखी। इस बोली मे भ्रपने विदेशी शब्द-समृह को स्वतत्रता-पूर्वक मिला लेना इन के लिए स्वाभाविक था। इस प्रकार की बोली का व्यवहार सब से प्रथम 'उर्द-ए-मग्रल्ला' अर्थात दिल्ली के महलों के बाहर 'शाही फौजी बाजारों' में होता था, अत इसी से दिल्ली के पडोस की बोली के इस विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप का नाम 'उर्दू' पडा। तूर्की भाषा में 'उर्दु' शब्द का अर्थ बाजार है। वास्तव मे आरम में उर्दु बाजारू भाषा थी। शाही दरबार से संपर्क मे आनेवाले हिद्भो का इसे अपनाना स्वाभाविक था क्योंकि फारसी-श्ररबी शब्दों से मिश्रित किंतु श्रपने देश की एक बोली में इन भिन्न भाषा-भाषी विदेशियों से वातचीत करने में इन्हें सुविघा रहती होगी। जैसे ईसाई घर्म ग्रहण कर लेने पर भारतीय भाषाए बोलनेवाले भारतीय श्रग्नेजी से श्रधिक प्रभावित होने लगते है, उसी तरह मुसलमान धर्म ग्रहण कर लेने वाले हिद्छो मे भी फारसी के बाद उर्द का विशेष भादर होना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे यह उत्तर-भारत की शिष्ट मसलमान जनता की अपनी भाषा हो गई। शासको द्वारा अपनाए जाने के कारण यह उत्तर-भारत के समस्त शिष्ट-समुदाय की भाषा मानी जाने लगी। जिस तरह आजकल पढे-लिखे हिंदुस्तानी के मुंह से 'मुक्ते चास (Chance) नहीं मिला' निकलता है उसी तरह, उस समय 'मुफे मौका नहीं मिला' निकलता होगा। जनता इसी को 'मुफे अवसर या श्रीसर नहीं मिला' कहती होगी, श्रीर ग्रब भी कहती है। उर्दू का जन्म तथा प्रचार इसी प्रकार हुआ।

कपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि उर्दू का मूलाधार दिल्ली के निकट की खडीवोली है। यही बोली ग्राधुनिक साहित्यिक हिंदी की भी मूलाधार है। ग्रतः जन्म से उर्दू और ग्राधुनिक साहित्यिक हिंदी सगी बहने है। विकसित होने पर इन दौनी में जो अतर हुग्रा उसे रूपक में यो कह सकते है कि एक तो हिंदुग्रानी बनी रही ग्रीर दूसरी ने मुसलम्रान धर्म ग्रहण कर लिया।

एक अग्रेज विद्वान् ग्रैहम बेली महोदय ने उर्द् की उत्पत्ति के सबध मे एक नया विचार

रक्ला है। उन की समक्ष में उर्दू की उत्पत्ति दिल्ली में खडीवोली के श्राघार पर नहीं हुई, विल्क इस के पहले ही पजावी के श्राघार पर यह लाहौर के श्रास-पास वन चुकी थी श्रौर दिल्ली में ग्राने पर मुसलमान शासक इसे श्रपने साथ ही लाए थे। खडीवोली के प्रभाव से इस में बाद को कुछ परिवर्तन अवश्य हुए किंतु इस का मूलाघार पजावी को मानना चाहिए खडीवोली को नही। इस सबघ में वेली महोदय का सब से वड़ा तर्क यह है कि दिल्ली को शासन-केंद्र बनाने के पूर्व १००० से १२०० ई० तक लगभग दो सौ वर्ष मुसलमान पजाब में रहे। उस समय वहां की जनता से सपक में आने के लिए उन्हों ने कोई न कोई भाषा अवश्य सीली होगी, और यह भाषा तत्कालीन पजाबी ही हो सकती है। यह स्वाभाविक है कि भारत में आगे बढ़ने पर वे इसी भाषा का प्रयोग करते रहे हो। विना पूर्ण खोज के उर्दू की उत्पत्ति के सबध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहां जा सकता। इस समय सर्वसम्मत मत यही है कि उर्दू तथा आधुनिक साहित्यिक हिंदी दोनों की मूलाधार दिल्ली-मेरठ की खडीवोली ही है।

उर्द का साहित्य मे प्रयोग दक्षिण के मुसलमानी दरवारों से आरम हम्रा। उस समय तक दिल्ली-भागरा के दरवार में साहित्यिक भाषा का स्थान फारसी की मिला हुआ था। साधारण जन-समुदाय की भाषा होने के कारण अपने घर पर उर्द हेय समभी जाती थी। हैदराबाद रियासत की जनता की भाषाए भिन्न द्राविड वश की थी, ग्रत. उन के बीच मे यह मुसलमानी आर्यभाषा, शासको की भाषा होने के कारण, विशेष गौरव की दिष्ट से देखी जाने लगी; इसी लिए उस का साहित्य मे प्रयोग करना बरा नही समका गया। औरगाबादी वली उर्द साहित्य के जन्मदाता माने जाते है। वली के कदमो पर ही मुगल-काल के उत्तराई में दिल्ली और उस के बाद लखनऊ के मुसलमानी दरवारो में भी उर्द भाषा में कविता करनेवाले कवियों का एक समदाय वन गया, जिस ने इस बाजारू बोली को साहित्यिक भाषाओं के सिहासन पर बैठा दिया। फारसी शब्दों के अधिक मिश्रण के कारण कविता में प्रयक्त उर्द को 'रेख्ता' (शब्दार्थ मिश्रित) कहते है। स्त्रियो की भाषा 'रेस्ती' कहलाती है। दक्षिणी मुसलमानो की भाषा 'दक्खिनी' उर्द कहलाती है। इस मे फारसी शब्द कम इस्तेमाल होते हैं, और उत्तर-भारत की उर्दू की अपेक्षा यह कम परिमार्जित है। ये सब उर्दू के रूप-रूपातर है। हिंदी भाषा के गद्य के समान उर्दू भाषा का गद्य-साहित्य मे व्यवहार अग्रेजी शासनकाल मे श्रारम हम्रा। मद्रणकला के साथ इस का प्रचार अधिक बढा। उर्दु भाषा अरबी-फारसी अक्षरों में लिखी जाती है। पजाब, सयुक्तप्रात, तथा राजस्थान के कुछ राज्यों में कचहरी, तहसील और गाँव में भ्रब भी उर्दू में ही सरकारी कागज लिखे जाते है, अतः नौकरीपेशा हिंदुस्रो को भी इस की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। आगरा-दिल्ली की ओर हिंदुओं में इस का अधिक प्रचार होना स्वामाविक है। पजाबी भाषा में साहित्य न होने के कारण पजाबी लोगो ने तो इसे साहित्यिक भाषा की तरह अपना रक्खा है। अब हिदी-भाषी प्रदेश में हिदुओं के बीच में उर्दू का प्रभाव प्रतिदिन कम हो रहा है।

३. हिंदुस्तानी—'हिंदुस्तानी' नाम यूरोपीय लोगो का दिया हुम्रा है। उर्दू का बोलचाल वाला रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। केवल बोलचाल में प्रयुक्त होने के कारण इस में फारसी शब्दों की भरमार नहीं रहती, यद्यपि इस का मुकाव फारसी की तरफ अवश्य रहता है। उत्पत्ति की दृष्टि से आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू के समान ही इस का आधार भी खडीबोली है। एक तरह से यह हिंदी-उर्दू की अपेक्षा खडीबोली के अधिक निकट है, क्योंकि यह फारसी-सस्कुत के अस्वाभाविक प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। दक्षिण के ठेठ द्राविड प्रदेशों को छोड़ कर शेष समस्त भारत में उर्दू का यह व्यवहारिक रूप हर जगह समक्त लिया जाता है। कलकता, हैदराबाद, बबई, कराची, जोघपुर, पेशावर, नागपुर, काश्मीर, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पटना आदि सब जगह हिंदुस्तानी बोली से काम निकल सकता है। अतिम चार-पाँच स्थान तो इस के घर ही है।

साधारण श्रेणी के लोगों के लिए लिखे गए साहित्य में हिंदुस्तानी का प्रयोग पाया जाता है। ये किस्से, गजलों और भजनों खादि की बाजारू किताबें फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में छापी जाती है। हिंदुस्तानी के समान ठेठ हिंदी में कुछ साहित्यिक पुरुषों ने लिखने का प्रयास किया है। इशा की 'रानी केतकी की कहानी' तथा पिडत धयोध्या- सिंह उपाध्याय का 'ठेठ हिंदी का ठाठ' तथा 'बोलचाल' ठेठ हिंदी को साहित्यिक बनाने के प्रयोग हैं, जिस में ये सज्जन सफल नहीं हो सके।

इस पुस्तक मे ख़डीबोली शब्द का प्रयोग दिल्ली-मेरठ के आस-पास बोली जाने-वाली गाँव की भाषा के श्रथं मे किया गया है। भाषा-सर्वे मे ग्रियसँन महोदय ने इस बोली को 'वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी' नाम दिया है। किंतु इस के लिए खडीबोली अथवा मिर्राहंदी नाम अधिक उपयुक्त है। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी या ठेठ हिंदी इन समस्त रूपो का मूलाघार यह खडीबोली ही है। कभी-कभी ब्रजभाषा तथा अवधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं से भेद दिखलाने को आधुनिक साहित्यिक हिंदी को भी खड़ीबोली नाम से पुकारा जाता है'। ब्रजभाषा और इस 'साहित्यिक खड़ी-

<sup>&#</sup>x27;इस श्रर्थ में खड़ीबोली का सब से प्रथम प्रयोग लल्लूजी लाल ने प्रेमसागर की भूमिका में किया है। लल्लूजी लाल के ये वाक्य खड़ीबोली शब्द के व्यवहार पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं, ग्रतः क्यो के त्यो नीचे उद्धृत किए जाते हैं। श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के श्रादि रूप का भी यह उद्धरण श्रच्छा नमूना है। लल्लूजी लाल लिखते हैं:—"एक समै व्यास-देव कुत श्रीमत भागवत के दशमस्कंघ की कथा को चतुर्भज मिश्र ने दोहे चौपाई में जज-

बोली हिदी' का भगड़ा बहुत पुराना हो चुका है। साहित्यिक अर्थ मे प्रयुक्त खडीबोली शब्द तथा माषाशास्त्र की दृष्टि से प्रयुक्त खडीबोली शब्द के भेद को स्पष्ट-रूप से समभ लेना चाहिए। ब्रजभाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव मे खडी सी लगती है, कदाचित् इसी कारण इस का नाम खडीबोली पडा। हिंदी-उर्दू भाषाए साहित्यिक खडीबोली मात्र है। 'हिंदुस्तानी' शिष्ट लोगो के बोलचाल की कुछ परिमार्जित खड़ीबोली है।

ऊपर के विस्तृत विवेचन से हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी या ठेठ हिंदी तथा खडीवोली शब्दों के मूल प्रथं तथा शास्त्रीय ग्रयं का भेद स्पष्ट हो गया होगा। हिंदी भाषा से सबध रखनेवाले ग्रथों में इन शब्दों का शास्त्रीय प्रयं में ही प्रयोग होता है।

#### ख. हिंदी की ग्रामीण बोलियां

ऊपर बतलाया जा चुका है कि 'मध्यदेश' की ग्राठ मुख्य वोलियो के समुदाय को भाषाशास्त्र की दृष्टि से हिंदी नाम से पुकारा जाता है। इन में से खडीवोली, वॉगरू, व्रज, कनौजी तथा बुदेली, इन पाँच को भाषा-सर्वें में 'पश्चिमी हिंदी' नाम दिया गया है तथा ग्रवधी, वघेली तथा छत्तीसगढी, इन शेष तीन को 'पूर्वी हिंदी' नाम से पुकारा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी का सबध शौरसेनी प्राकृत तथा पूर्वी हिंदी का सबंध ग्राईमागधी प्राकृत से जोड़ा जाता है। भाषा-सर्वें के ग्राधार पर इन ग्राठ वोलियो का सिक्षप्त वर्णन नीचे दिया जाता है। बिहार की ठेठ बोलियो से बहुत-कुछ भिन्न होने तथा हिंदी से विशेष घनिष्ट सबध होने के कारण बनारस-गोरखपुर की भोजपुरी बोली का वर्णन भी हिंदी की इन ग्राठ बोलियो के साथ ही दे दिया गया है।

१. खड़ीबोली—खडीबोली या सिरिहिंदी पश्चिम घहेलखड, गगा के उत्तरी दोश्राव तथा श्रवाला जिले की बोली है। हिंदी ग्रादि से इस का सबध बतलाया जा चुका है। मुसलमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्रामीण खड़ीबोली मे भी फारसी- श्ररबी के शब्दो का व्यवहार हिंदी की ग्रन्थ बोलियो की श्रपेक्षा अधिक है। किंतु ये प्राय श्रद्धंतत्सम श्रथवा तद्भव रूपों मे प्रयुक्त होते है। इन्ही को तत्सम रूप मे प्रयुक्त करने से खड़ीबोली में उर्दू की भलक ग्राने लगती है। खड़ीबोली निम्नलिखित स्थानों मे गाँवों

भाषा किया। सो पाठशाला के लिए श्री महाराजािघराज, सकलगुणनिघान, पुण्यवान, महाजान मारकुइस विलिजिल गवरनर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुनगाहक गुनियन मुखदायक जान गिलकिरिस्त महाज्ञय की श्राज्ञा से संवत् १८६० ई० में श्री लल्लूजी लाल किव ब्राह्मण गुजराती सहस्र अवदीच आगरे वाले ने विसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ीबोली में कह नाम प्रेमसागर घरा।"

मे बोली जाती है.—रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनीर, मेरठ, मुजफ़्फरनगर, सहारतपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अवाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग। इस बोली के बोलने वालो की संस्था, ५३-लाख के लगभग है। इस सबंध में निम्नलिखित यूरोपीय देशो की जन-सख्या के अक रोचक प्रतीत होगे —ग्रीस ५४ लाख, बलगेरिया ४६ लाख, तथा तीन भाषाए बोलनेवाला स्विटजरलैड ३६ लाख।

- २. बॉगरू बॉगरू बोली जाटू या हरियानी नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार जिलो और पड़ीस के पटियाला, नामा, और भीव रियासतों के गाँवों में बोली जाती है। एक प्रकार से यह पजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली है। बॉगरू बोलनेवालों की सख्या लगभग २३ लाख है। बॉगरू बोली की पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती है। हिंदी-भाषी प्रदेश के प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र पानीपत तथा कुरुक्षेत्र इसी बोली की सीमा के धतर्गत पड़ते है, धत. इसे हिंदी की सरहरी बोली मानना अनुचित न होगा। वास्तव में यह खडीबोली का ही एक उपरूप है, और इस को हिंदी की स्वतंत्र बोली मानना चित्य है।
- इ. क्रजभाषा—प्राचीन हिंदी साहित्य की दृष्टि से क्रज की बोली की गिनती साहित्यिक भाषाओं में होने लगी इस लिए आदरार्थ यह क्रजभाषा कह कर पुकारी जाने लगी। विशुद्ध रूप में यह बोली अब मी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा बौलपुर में बोली जाती है। गुड़गाँव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पिक्चमोत्तर भाग में इस में राजस्थानी और बुदेली की कुछ-कुछ क्रलक आने लगती है। बुलदशहर, बदायू और नैनीताल की तराई में खड़ीबोली का प्रभाव शुरू हो जाता है, तथा एटा, मैनपुरी और बरेली जिलो में कुछ कनौजीपन आने लगता है। वास्तव में पीलीभीत तथा इटावा की बोली भी कनौजी की अपेक्षा ज्ञजभाषा के अधिक निकट है। बजभाषा बोलनेवालों की सख्या लगभग ७६ लाख है। तुलना के लिए नीचे लिखे जन-सख्या के अक रोचक प्रतीत होगे.— टर्की ५० लाख, बेलजियम ७७ लाख, हगरी ७५ लाख, हालैड ६८ लाख, आस्ट्रिया ६१ लाख तथा पूर्तगाल ६० लाख।

जब से गोकुल बल्लभ-सप्रदाय का केंद्र हुम्रा तब से ब्रजभाषा में कृष्णं-साहित्य लिखा जाने लगा। घीरे-घीरे यह बोली समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई। १६वी शताब्दी में साहित्य के क्षेत्र में खड़ीबोली ब्रजमाषा की स्थानापन्न हुई।

४. कनौजी — कनौजी बोली का क्षेत्र ज़जमाषा और ग्रवधी के बीच में है। कनौजी को पुराने कनौज राज्य की बोली समभना चाहिए। वास्तव में यह व्रजमाषा का ही एक उपरूप है। कनौजी का केंद्र फर्रेखावाद है, किंतु उत्तर में यह हरदोई, शाह-जहापुर तथा पीलीभीन तक और दक्षिण में इटावा तथा कानपुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। कनौजी बोलने वालो की सख्या ४५ लाख है। ज़जभापा के पड़ोस में होने के

कारण साहित्य के क्षेत्र में कनौजी कभी भी आगे नही आ सकी। इस भूमिभाग मे प्रसिद्ध कविगण तो कई हुए, किंतु इन सब ने ब्रजभाषा मे ही अपनी रचनाए की। वास्तव मे कनौजी कोई स्वतत्र बोली नहीं है, विल्क ब्रजभाषा का ही एक उपरूप है।

- ५. बुंदेली—बुदेली बुदेलखड की बोली है। सुद्ध रूप मे यह फाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओड़छा, सागर, नृसिहपुर, सेओनी, तथा हुशंगावाद मे बोली जाती है। इस के कई मिश्रित रूप दितया, पना, चरखारी, दमोह, वालाघाट तथा छिद-वाड़ा के कुछ भागो में पाए जाते है। बुदेली बोलने वालो की सख्या ६६ लाख के लगभग है। मध्य-काल में बुदेलखड साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, किंतु यहां होनेवाले किवयों ने भी ज़जभाषा में ही किवता की है, यद्यपि इन की भाषा पर अपनी बुदेली बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। बुदेली बोली और ज़जभाषा में बहुत साम्य है। सच तो यह है कि ज़ज, कनौजी, तथा बुदेली एक ही बोली के तीन प्रादेशिक रूप मात्र है।
- द. श्रवधी—हरदोई जिले को छोड कर शेष अवध की वोली अवधी है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायवरेली, सीतापुर, खीरी, फैखावाद, गोडा, वहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, बारावकी में तो वोली ही जाती है, किंतु इन खिलो के श्रतिरिक्त विक्षण में गंगा-पार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और मिर्जापुर में तथा जौनपुर के कुछ हिस्सो में भी बोली जाती है। बिहार के मुसलमान भी अवधी बोलते है। इस मिश्रित अवधी का विस्तार मुजफरपुर तक है। अवधी बोलनेवालो की संख्या लगभग १ करोड़ ४२ लाख है। जजभाषा के साथ अवधी में भी कुछ साहित्य लिखा गया था, यद्यपि बाद को जजभाषा की प्रतिद्विद्वता में यह ठहर न सकी। 'पद्मावत' और 'रामचरितमानस' अवधी के दो सुप्रसिद्ध अथरत है।
- ७. बघेली—श्रवधी के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। इस का केंद्र रीवा राज्य है किंतु यह मध्यप्रात के दमोह, जवलपुर, मांडला तथा बालाघाट के जिलो तक फैली हुई है। बघेली बोलने वालो की संख्या लगभग ४६ लाख है। जिस तरह बुदेलखंड के कवियो ने बजभापा को अपना रक्खा था उसी तरह रीवा के दरबार में बघेली कविगण साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी का आदर करते थे। नई खोज के अनुसार वघेली कोई स्वतत्र बोली नहीं है बल्कि अवधी का ही दक्षिण रूप है।
- द. छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी को लिर्या या खल्ताही भी कहते हैं। यह मध्य-प्रात में रायपुर ग्रीर बिलासपुर के जिलो तथा काँकेर, नंदगाँव, खैरगढ़, रायगढ, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, तथा जशपुर ग्रादि राज्यों में भिन्न-भिन्न रूपों में बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की सख्या लगभग ३३ लाख है जो डेनुमार्क की जनसंख्या के बिल्कुल बराबर है। मिश्रित रूपों को मिला कर बोलने वालों की संख्या ३८ लाख के लगभग हो जाती है, जो स्विटजरलैंड की जनसंख्या से टक्कर लेने लगती है।

छत्तीसगढी में पुराना साहित्य बिल्कुल नहीं है। कुछ नई बाजारू किताबे श्रवश्य छपी है।

ह. भोजपुरी—विहार के बाहाबाद जिले में भोजपुर एक छोटा-सा कस्वा श्रीर परगता है। इस बोली का नाम इसी स्थान से पड़ा है, यद्यपि यह दूर-दूर तक बोली जाती है। भोजपुरी बोली बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बिलया; गोरखपुर, बस्ती, शाजमगढ; बाहाबाद, चपारन, सारन तथा छोटा नागपुर तक फैली पड़ी है। बोलने वालो की सख्या पूरे २ कुरोड़ के लगभग है। भोजपुरी में साहित्य कुछ भी नहीं है। सस्कृत का केंद्र होने के अतिरिक्त काशी हिंदी साहित्य का भी प्राचीन केंद्र रहा है, किंतु भोजपुरी बोली से घिरे रहने पर भी इस बोली का प्रयोग साहित्य में कभी नहीं किया गया। काशी में रहते हुए भी कविगण प्राचीन काल में बज तथा अवधी में और आधुनिक काल में साहित्यक खडीबोली हिंदी में लिखते रहे हैं। भाषा-सबधी कुछ साम्यो को छोड कर शेष सब बातो में भोजपुरी प्रदेश बिहार की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के अधिक निकट रहा है।

संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि सयुक्तप्रात मे चार मुख्य बोलियां बोली जाती है— प्रयात् मेरठ-बिजनौर की खड़ीबोली, मथुरा-आगरा की बजमाधा, लखनऊ-फैजा-बाद की प्रवधी, तथा बनारस-गोरखपुर की भोजपुरी। कनौजी बजभाषा और प्रवधी के बीच की एक बोली है। दिल्ली कमिश्नरी की बाँगरू बोली हिंदी की सरहदी बोली है। सयुक्तप्रात की भाँसी कमिश्नरी, मध्यभारत तथा हिंदुस्तानी मध्यप्रात मे बुदेली, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र हैं, जिन के केंद्र कम से भाँसी, रीवा तथा रायपुर है। इस सबध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी-क्षेत्र का विस्तार पश्चिम मे राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तक है, अत. राजस्थानी तथा बिहारी माषाग्रोको हिंदी की उपभाषा कहा जा सकता है, और इन माषाग्रो की बोलियों को भी एक प्रकार से हिंदी के ग्रतगंत माना जा सकता है। राजस्थानी तथा बिहारी बोलियों का सिक्षप्त विवेचन ऊपर दिया जा चुका है।

## उ. हिंदी शब्दसमूह

शब्दसमूह की दृष्टि से प्रत्येक भाषा एक प्रकार से खिचडी होती है। किसी भी भाषा के सबध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने आदि विजुद्ध रूप में आज तक

<sup>&#</sup>x27;चै०, बे० लै०, ६ १११-१२३। लि० स०, भूमिका, पु० १२७ इ०

चली जाती है। भाषा के माध्यम की सहायता से दो व्यक्ति अथवा समुदाय अपने विचार एक-दूसरे पर प्रकट करते हैं अतः भाषा का मिश्रित होना उस का स्वभाव ही समभना चाहिए। भाषा के सबंघ में विगुद्ध निब्द से केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है कि किसी विशेष काल अथवा देश में उस का वह विशेष रूप प्रचलित था या है। उन्हीं अवस्थाओं में वह भाषा विशुद्ध कहला सकती है। दूसरे देश अथवा उसी देश में दूसरे काल में उसी भाषा का रूप बदल जायगा, और तब इस परिवर्तित रूप को ही 'विशुद्ध' की उपाधि मिल सकेगी। यदि भरतपुर के गाँव में आजकल 'का खन उतरे है ह्या' कहना विशुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, तो मेरठ जिले में इसी पर लोगों को हँसी आ सकती है। मेरठ में 'कब उत्रे थे ह्या' ऐसा कहना ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करना हो सकता है। भरतपुर के उसी गाँव में पाँच सौ वर्ष वाद यही वात किसी दूसरे 'विशुद्ध' रूप में कही जावेगी श्रीर पाँच सौ वर्ष पहले कदाचित् भिन्न 'विशुद्ध' रूप में कही जातेगी श्रीर पाँच सौ वर्ष पहले कदाचित् भिन्न 'विशुद्ध' रूप में कही जातेगी श्रीर पाँच सौ कसीन ही हिंदी शब्दसमूह में भी अनेक जीवित तथा मृत भाषाओं का संग्रह मौजूद है।

साधारणतथा हिंदी शब्दसमूह तीन श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता है—

- क. भारतीय आर्यमाषात्रो का शब्दसमूह।
- ख. भारतीय श्रनायंभाषाश्री से श्राए हुए शब्द।
- ग. विदेशी भाषात्रों के शब्द।

## क. भारतीय आर्यभाषाओं का शब्दसमृह

१. तद्भव—हिंदी शब्दसमूह में सब से ध्रधिक संख्या उन शब्दों की है जो प्राचीन आर्यभापाओं से मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए चले आ रहे है। वैयाकरणों की परिभाषा में ऐसे शब्दों को 'तद्भव' कहते हैं, क्यों कि ये सस्कृत से उत्पन्न माने जाते थे। इन में से ध्रधिकाश का सवध संस्कृत शब्दों से अवश्य जोड़ा जा सकता है, किंतु जिन शब्दों का संबध संस्कृत शब्दों से शब्द भी हो सकते हैं जिनका उद्गम प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के ऐसे शब्दों से हुआ हो जिन का व्यवहार इस के साहित्यिक रूप संस्कृत में न होता हो। अतः तद्भव शब्द का संस्कृत शब्द से सबध निकल आना अनिवार्य नहीं है। इस श्रेणी के शब्द प्रायः सध्यकालीन आरतीय आर्यभाषाओं में हो कर हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इन में से अधिकाश के रूपों में बहुत परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। जनता की वोलियों में तद्भव शब्द बहुत बढ़ी संख्या में पाए जाते है। साहित्यिक हिंदी में इन की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गवाँक समक्षे जाते है। वास्तद में ये असली हिंदी

शब्द है ग्रीर इन के प्रति विशेष ममता होनी चाहिए। कृष्ण की श्रपेक्षा कान्हा या कन्हैया हिंदी का ग्रधिक सच्चा शब्द है।

२. तत्सम-साहित्यिक हिंदी में तत्सम अर्थात् प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के साहित्यिक रूप अर्थात् सस्कृत के विशुद्ध शब्दों की सख्या सदा से अधिक रही हैं। आधुनिक साहित्यिक भाषा में तो यह सख्या और भी अधिक बढती जा रही हैं। इस का कारण कुछ तो भाषा की नवीन आवश्यकताए हैं किंतु अधिकतर विद्वत्ता प्रकट करने की आकाक्षा इस के मूल में रहती हैं। अधिकाश तत्सम शब्द आधुनिक काल में हिंदी में आए हैं। कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से तद्भव शब्दों के बराबर ही प्राचीन है, किंतु ब्वनियों की दृष्टि से सरल होने के कारण इन में परिवर्तन करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जो सस्कृत शब्द आधुनिक काल में विकृत हुए हैं वे 'अर्ढंतत्सम' कहलाते हैं, जैसे कान्ह तद्भव रूप हैं किंतु किशन अर्ढंतत्सम रूप है, क्योंकि सस्कृत कृष्ण को जेकर यह आधुनिक समय में ही बिगाड़ कर बनाया गया है।

बगाली, मराठी, पजानी आदि आधुनिक भारतीय आर्थभाषाओं से आए हुए शब्द हिंदी में बहुत कम है, क्योंकि हिंदी-भाषी लोगों ने सपर्क में आने पर भी इन भाषाओं को बोलने का कभी उद्योग नहीं किया। इन अन्य भाषाओं के शब्दसमूह पर हिंदी की छाप अधिक गहरी है।

### ख. भारतीय अनार्यभाषाओं से आए हुए शब्द

हिदी के तत्सम और तद्भव शब्दसमूह में बहुत से शब्द ऐसे है जो प्राचीन काल में अनार्यभाषाओं से तत्कालीन आयंभाषाओं में ले लिए गए थे। हिंदी के लिए ये वास्तव में आयंभाषा के ही शब्दों के समान है। प्राकृत वैयाकरण जिन प्राकृत शब्दों को ससकृत शब्दसमूह में नहीं पाते थे उन्हें दिशीं अर्थात् अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द मान लेते थे। इन वैयाकरणों ने बहुत से बिगडे हुए तद्भव शब्दों को भी देशी समभ रक्खा था। तामिल, तेलगू आदि द्वाविड या मुडा कोल आदि अन्य अनार्यभाषाओं से आधुनिक काल में आए हुए शब्द हिंदी में बहुत कम है।

द्राविड भाषात्रों से आए हुए शब्दों का प्रयोग हिंदी में प्राय बुरे अर्थों में होता है। द्राविड 'पिल्लै' शब्द का अर्थ पुत्र होता है, वहीं शब्द हिंदी में 'पिल्ला' हो कर कुत्ते के बच्चे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूर्ढंन्य वर्णों से युक्त शब्द यदि सीघे द्राविड भाषात्रों से नहीं आए हैं तो कम से कम उन पर द्राविड भाषात्रों का प्रभाव तो बहुत ही पड़ा है। मूर्ढंन्य वर्ण द्राविड भाषात्रों की विशेषता है। कोल भाषात्रों का हिंदी पर प्रभाव उतना अस्पष्ट नहीं है। हिंदी में वीस-बीस कर के गिनने की प्रणाली क्वाचित कोल भाषात्रों से आई

है। कोडी शब्द स्वयं कोल भाषाओं से आया मालूम पड़ता है। इस तरह के कुछ शब्द और भी है।

### ग. विदेशी भाषात्रों के शब्द

सैकडो वर्षों से विदेशी शासन में रहने के कारण हिंदी पर कुछ विदेशी भाषाओं का प्रभाव भारतीय भाषाओं की अपेक्षा भी अधिक पड़ा है। यह प्रभाव दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हैं (१) मुसलमानी प्रभाव, (२) यूरोपीय प्रभाव। किंतु दोनों प्रकार के प्रभावों में सिद्धात के रूप से बहुत कुछ समानता है। मुसलमानो तथा अग्रेजों दोनों के शासक होने के कारण एक ही ढग का शब्दसमूह इन की भाषाओं से हिंदी में आया है। विदेशी शब्दों को हम दो मुख्य श्रेणियों में रख सकते हैं—

- (क) विदेशी संस्थाओं में जैसे कचहरी, फीज, स्कूल, धर्म आदि से सबध रखने वाले शब्द।
- (ख) विदेशी प्रभाव के कारण आई हुई नई वस्तुओं के नाम, जैसे नए पहनावे, खाने, यंत्र तथा खेल आदि की वस्तुओं के नाम।
- १. फ़ारसी, अरबी, तुर्की तथा पक्ती बाव्य—१००० ई० के लगभग फारसी बोलनेवाले तुर्कों ने पंजाब पर कब्बा कर लिया था अतः इन के प्रभाव से तत्कालीन हिंदी प्रभावित होने लगी थी। रासो तक में फारसी बाव्यों की संख्या कम नहीं हैं। १२०० ई० के बाद लगभग ६०० वर्ष तक हिंदी-भाषी जनता पर तुर्के, अफगान, तथा मुगलों का शासन रहा अत. इस समय सैकडों विदेशी शब्द गाँव की बोली तक में घुस आए। तुलसी और सूर जैसे वैष्णव महाकवियों की विशुद्ध हिंदी भी विदेशी शब्दों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी। हिंदी में प्रचलित विदेशी शब्दों में सब से अधिक संख्या फारसी शब्दों की हैं, क्योंकि समस्त मुसलमान शासकों ने, चाहें वे किसी भी नसल के क्यों न हो, फारसी को ही दरबारी तथा साहित्यिक भाषा की तरह अपना रक्खा था। अरबी तथा तुर्की अपित के जो शब्द हिंदी में मिलते हैं वे फारसी से होकर ही हिंदी में आए हैं।

<sup>&#</sup>x27;बंगाली में प्रयुक्त टवर्ग से युक्त देशी शब्दों के लिए देखिए चै०, बे० लै०, § २६६-२७२

<sup>ै</sup> हिंदुस्तान के राजनी, गोर और गुलाम श्रादि श्रारंभ के वंशों के मुसलमानी बाद-शाहों तथा भारतीय मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मातृभाषा मध्य-एशिया की तुर्की भाषा थी। टर्की की तुर्की इसी तुर्की की एक शाखा मात्र है। इस्लाम धर्म तथा ईरानी सम्यता के प्रभाव के कारण इन तुर्की बोलने वाले बादशाहों के समय में भी उत्तर-भारत

२. यूरोपीय भाषाओं के शब्द लगभग १५०० ई० से यूरोप के लोगों का भारत में आना-जाना प्रारम हो गया था, कितु करीब तीन सौ वर्ष तक हिंदी-भाषी इन के संपर्क में अधिक नहीं आए, क्योंकि यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते से भारत में आए थे, अत इन का कार्यक्षेत्र प्रारम में समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों में ही विशेष रहा। इसी कारण प्राचीन हिंदी साहित्य में यूरोपीय भाषाओं के शब्द नहीं के बराबर है। १५०० ई० के लगभग हिंदी-भाषी प्रदेश मुगलों के हाथ से निकल कर अग्रेजी शासन में चला गया। गत सवा-सौ वर्षों में हिंदी शब्द-समूह पर अग्रेजी भाषा का पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है।

सपर्कं में म्राने पर भी म्रावश्यक विदेशी शब्दो को म्रख्यूत-सा मान कर न म्रपनाना म्रस्वाभाविक है। यत्न करने पर भी यह कभी सभव नही हो सका है। म्रनावश्यक विदेशी

में इस्लामी साहित्य की भाषा फ़ारसी और इस्लामी वर्म की मावा अरबी रही, तो भी भारतीय फ़ारसी पर तथा उस के द्वारा आधुनिक आर्यभाषाओं पर तुकीं शब्दसमूह का कुछ प्रभाव अवस्य पड़ा। हिंदी में प्रचलित तुकीं शब्दों की एक सूची नीचे दी जा रही है:—

श्राका (मालिक), उजबक (मूर्ख), उर्दू, कलगी, कैची, काबू, कुली, कोर्मा, खातून (स्त्री), खां, खानुम (स्त्री), गलीचा, चकमच (पत्थर), चाकू, चिक, तमगा, तगार, तुरक, तोय, दरोगा, बख्शी, बावर्ची, बहादुर, बीबी, बेगम, बकचा, मुचलका, लावा, सौगात, तुराकची, (जैसे मजालची, खजांची इत्यादि)।

पठान ग्रौर रोहिला (रोह=पहाड़) शब्द पश्तो के है।

ै हिंदी के विदेशी शब्द-समूह में फ़ारती के बाद अंग्रेजी शब्दों की संख्या सब से अधिक है। अब भी नए अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। अतः इन की पूर्ण सूची बन सकता अभी संभव नहीं हैं। तो भी अंग्रेजी विदेशी शब्दों की एक विस्तृत सूची नीचे दी जा रही हैं। इन शब्दों में से कुछ तो गाँदों तक में पहुँच गए है। इस सूची में बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी संस्थाओं या अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों से संपर्क में आने के कारण केवल शहरों के रहनेवाले बेपड़े लोगों के मुंह से ही सुन पड़ते हैं। कुछ शब्द कई रूपों में व्यवहृत होते हैं, किंद्र उन का अधिक प्रचलित रूप ही दिया गया है।

श्रंजन, श्रक्तूबर, श्रिगन (?) बोट, श्रगस्त, श्रटेलियन, श्रपर-प्रैमरी, श्रपील, श्रप्रैल, श्रफसर, श्रमरीका, श्रदंली, श्रलबम, श्रस्पताल, श्रस्तवल, श्रसंबली।

श्राइलॅंग्ड, ग्रापरेशन, ग्रार्डर, ग्राफ़िस।

इंसपेक्टर, इंच, इंजीनियर, इंटर, इंट्रैस, इटली, इनकमटैक्स, इस्टेचर, इस्प्रेस,

शब्दों का प्रयोग करना दूसरी अति है। मध्यम मार्ग यही है कि अपनी भाषा के ध्वित-समूह के आधार पर विदेशी शब्दों के रूपों में परिवर्तन करके उन्हें आवश्यकतानुसार सदा

इस्काउट, इस्काटलेंड, इस्कूल, इस्पिरिट, इस्पेन, इस्पेशल, इस्टूल, इस्टीमर, इस्कू, इस्प्रिंग, इस्टाम, इस्पीच, इस्पेलिंग, एजंट, एजंसी, एरन, ए० फ़े०, ए० मे०, एडवर्ड, ऐक्ट, ऐक्टर, ऐक्टिंग, ऐल-क्लाथ, श्रोवरकोट, श्रोवरसियर, श्रीट।

कलट्टर, कमिदनर, कमीशन, कंपनी, कलंडर, कंपींडर, कफ़, कट-पीस, कर्नेल, कमेटी, कंट्रनिंसट, कस्टरऐल, कंपू, काम्फ्रेंस, कापी, कालर, कॉजी (?) हीज, काग, कारड, कार्निस, कांग्रेस, कामा, कालिज, कालिस्टबल, क्वाटर, किलब, किरिकट, किलास, किलके, किलिय, कुल्तार, कुइला, कूपन, कुनैन, केक, केतली, कैच,(-ग्रीट), कोट, कोरम, कोरट, कोको-जम (कोको—पूर्तगाली), कोको, कोचवान, जौंसिल।

गजट, गर्डर, गांटर, गांड, गिरिमट, गिलास, गिलट, गिन्नी, गोपाल, (वार्निक्) गेट, गेटिस, गैस, गौन।

घासलेटी।

चाक, चाकलेट, चिमनी, चिक, चुरट, (तामिल—शुरुट्ट ) चेर, चेरमैन, चैन। जंटलमैन, जंट, जंपर, जमनास्टिक, जज, जर्मनी, जर्नेल, जनवरी, जर्नलमचेंट, जाकट, जार्ज, जुलाई, जून, जेल, जेलर।

दन, दब, ट्रंक, ट्राली, ट्राइस्किल, ट्रांबे, टिकट, टिकस, टिमाटर, टिपरेचर, टिफिन, टीम, टीन, टुइल, ट्यूब, टेम, टेनिस, टेबिस, टेसन, टेलीफून, ट्रेन, टैर, टैप, टैमटेबिल, टोल, टौनहाल।

ठेठर ।

बबल, ढबलमार्च, ढंबल, ढाक्टर, ड्रामा, डायरी, डिक्शनरी, डिप्टी, डिस्टिकबोर्ड, डिगरी, ढिरैबर, डिमारिज, डिकस, डिपलोमा, डिउटी, ड्रिल, डीपो, डेरी, डैमनकाट, डौन।

तारकोल।

थर्ड, थर्मामेटर।

दर्जन, दलेल, (ड्रिल) दराज, विसंबर।

नर्स, नकटाई, नवंबर, नंबर, नाविल, निकर, निब, निकलस, नोट, नोटिस, नोटबुक।

परिंत्रन, पत्टन, परेड, पलस्तर, पतलून, पंचर, पंप, पाकट, पारक, पालिस, पार्टी, पापा, पाट, पार्सल, पास, प्राइमरी, पिलाट, पिलीडर, पिसन, पिसल, पियानी,

मिलाते रहना चाहिए। इस प्रकार शुद्धि करने के उपरात लिए गए विदेशी शब्द जीवित भाषात्रों के शब्द, भंडार को बढ़ाने में सहायक ही होते हैं।

पिलेट, पिलेट फारम, पिट्रोल, पिन, पिपरमेंट, पिलेग, पुल्टिस, पुरफेसर, पुलिस, पुर्तगाल, पुटीन, पेटीकोट, प्रेस, प्रेसीडेंट, पैसा, पैप, पैट, पैटमैन, पोलो, पोसकाट, पौंड, पौडर।

फर्मा, फर्स्ट, फलालैन, फरवरी, फरलॉग, फारम, फिरांस, फिनैल, फिटन, फिराक, फीस, फुटबाल, फुलबूट, फुट, फेल, फ्रेम, फैर, फैसन, फैसनेबिल, फोटो, फोटोगिराफी, फोनोग्राफ।

दंक, बम, बटेलियन, बरांडी, बटन, बकस, बग्दी, बंबूकाट, बनयाइन, बाडिस, बारिक, बालिस्टर, बास्कट, बिल्टी, बिलाटिंग, बिगुल, बिरजिस, बिरटिस, बिरग, बिल्लिक, बिच, बी० ए०, बुक्सेलर, बुलडाग, बुरस, बूट, बैड, बैरंग, बैस्कोप, बैस्किल, बैट, बैरा, बोट, बोरड, बोडिंग।

मसीन, मिलस्ट्रेट, मनीबेग, मनीभ्रार्डर, मई, मन, मफलर, मलेरिया, मसीनगन, मनेजर, मटन, माचिस, मास्टर, मार्च, मानीटर, मारकीन, मिस, मिनीसुपिल्टी, मिनट, मिस्मरेजम, मिल, मिसनरी, मिक्सचर, मीटिंग, मेजर, मेंबर, मेट, मेम, मोटर।

रंगक्ट, रबड़, रसीद, रपट, रन, रजीमिट, रासन, रिजिस्ट्री, रिजिस्टर, रिजिस्ट्रा, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रिजिस्ट, रीक्ट, रिजिस्, रोड।

लंकलाट, लंप, लफटंट, लमलेट, लंबर, लंबर, लंब, लाटरी, लाट, लाइब्रेरी, लालटंन, लान, लेट, लेटरबक्स, लेक्चर, लेबिल, लैडो, लैन, लैनिकिलियर, लैसंस, लैस, लैमजूस, लैमुनेड, लोट (नोट), लोकल, (गाड़ी) लोग्नर-प्रेमरी।

वारनिश, वास्कट, वाइल, वारंट, वायलिन, वालंटियर, वाइसराय, विक्टोरिया, वी० पी०, वेटिक्स, वोट, वैसलीन।

सम्मन, सर्जन, सरज, संटर, जेल संतरी, सरकस, सब- (जज), सरिवस, सार्टीफिकट, साइंस, सिगरट, सिंलिंग, सिल्क, सिंमिट, सितंबर, सिकत्तर, सिंगल, सिलीपर, सिलेट, सिट, (बटन), सिविल सर्जन, सुइटर, सुपरंडंट, सूट, सूटकेस, सेशन, सेफटीपिन, सेॉकड, सैपुल, सोप, सोडावाटर ।

हरीकेन (लालटैन), हाईकोर्ट, हाई इस्कूल, हारमुनियम, हाकी, हाल, हाल्ट, हाप साइड, हिट, हिस्टीरिया, ह्लिस्की, हिबू, हुड, हुक, हुर्रे, हेडमास्टर, हैंट, होलडर, होटस्ल, होस्टल, होसोपैथी। कुछ पूर्तगाली<sup>1</sup>, डच, तथा फासीसी<sup>1</sup> शब्द भी हिंदी ने ऐसे अपना लिए हैं कि वे सहसा विदेशी नहीं मालूम होते।

## 🗸 ऊ. हिंदी भाषा का विकास

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि १००० ईसवी के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के अतिम रूप अपभ्रक्ष भाषाओं ने धीरे-धीरे बदल कर आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया और गगा की घाटी में प्रयाग या काशी तक बीली जानेवाली शौरसेनी और श्रर्द्धमागंधी अपभ्रशों ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपों को जन्म दिया। गत एक सहस्र वर्ष में हिंदी भाषा किस तरह विकसित होती गई तथा उस के अध्ययन के लिए क्या सामग्री उपलब्ध है, इसी का यहां संक्षेप में वर्णन करना है।

<sup>ै</sup> हिंबी में कुछ पुर्तगाली शब्द भी श्रागए है, किंतु इन की संख्या बहुत श्रधिक नहीं हैं। पुर्तगाली शब्दों का इतनी संख्या में भी हिंदी में पाया जाना श्राश्चर्यजनक है। हिंदी में प्रचलित पुर्तगाली शब्दों की सूची नीचे दी जा रही हैं:—

अनन्नास, अल्मारी, अचार, आलपीन, आया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कप्तान, कित्सर, कमरा, काल, काफी, काजू, काकातुआ, किस्तान, किरच, गमला, गारद, गिर्जा, गोभी, गोदाम, चाबी, तंबाकू, तौलिया, तौला, नीलाम, परात, परेक, पाउ (-रोटी), पावरी, पिस्तौल, पीपा, फ़र्मा, फ़ीता, फ़्रांसीसी, बर्गा, वपितस्मा, बालटी, विसकुट, बुताम, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, मेज, यशू, लबादा, संतरा, साया, सागू।

बंगाली भाषा में म्नाने पर पूर्तगाली ज्ञब्दों के व्वति-परिवर्तन-संबंधी विस्तृत विवेचन के लिए देखिए चै०, बे० लै०, झ० ७

<sup>ै</sup>पुर्तगाल के लोगों की अपेक्षा फ़्रांसीसियों से हिंदुस्तानियों का कुछ अधिक संपर्क रहा था किंतु फ़्रांसीसी शब्द हिंदी में दो चार से अधिक नहीं है। यही अवस्था डच भाषा के शब्दों की हैं। इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है।

फ़ांसीसी:-कार्त्स, कूपन, श्रंग्रेज। इच:--तुरुप, बम (गाड़ी का)।

जर्मन श्रादि श्रन्य यूरोपियन भाषाओं के शब्द हिंदी में कदाचित् बिल्कुल नहीं है। कम से कम श्रभी तक पहचाने नहीं जा सके है। 'श्रन्पका' शब्द यदि श्रंग्रेज़ी से नहीं श्राया है तो स्पैनिश हो सकता है।

हिंदी भाषा के विकास का इतिहास साधारणतया तीन मुख्य कालो मे विभक्त किया जा सकता है —

- (क) प्राचीन काल (११००-१५०० ई०), जब अपभ्रश तथा प्राकृती का प्रभाव हिंदीभाषा पर मौजूद था तथा साथ ही हिंदी की बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाए थे।
- (ख) मध्यकाल (१५००-१६०० ई०), जब हिंदी से अपश्रशो का प्रभाव विल्कुल हट गया था और हिंदी की बोलिया, विशेषतया ब्रज और अवधी, अपने पैरो पर स्वतत्रतापूर्वक खडी हो गई थी।
- (ग) आधुनिक काल (१८०० ई०—), जब से हिंदी की बोलियों के मध्यकाल के रूपों में परिवर्तन आरम हो गया है, तथा साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से खड़ीबोली ने हिंदी की अन्य बोलियों को दबा दिया है।

इन तीनो कालो को कम से लेकर तत्कालीन परिस्थिति, भाषा-सामग्री तथा भाषा के रूप पर सक्षेप मे नीचे विचार किया गया है।

### क. प्राचीन काल'

(११००-१४०० ई०)

हिंदी भाषा का इतिहास जिस समय प्रारम होता है उस समय हिंदी प्रदेश तीन राज्यों में विभक्त था, और इन्ही तीन केद्रों से हम हिंदी भाषा सबवी सामग्री पाने की भाषा कर सकते हैं। पिक्चम में चौहान-वश की राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज के समय में अजमेर का राज्य भी इस में सिम्मिलित हो गया था। दिल्ली राज्य की सीमाए पिक्चम में पजाब के मुसलमानी राज्य से मिली हुई थी। दक्षिण-पिक्चम में राजस्थान के राजपूत राज्यों से इस की घनिष्टता थी, किंतु पूरव की सीमा पर सदा घरेलू युद्ध होते रहते थे। नरपति नाल्ह तथा चद किंव का सबध कम से अजमेर और दिल्ली से था। चौहान राज्य के पूर्व में राठौर वश की राजधानी कन्नौज थी और इस राज्य की सीमाए अयोध्या तथा काशी तक चली गई थी। किन्नौज के अतिम सम्राट् जयचद का दरवार साहित्य-चर्चा का मुख्य केद्र था किंतु यहां 'भाषा' की अपेक्षा 'सस्कृत' तथा 'प्राकृत' का कदाचित् विशेष श्रादर

<sup>ै</sup> ११०० ईसवी से पहिले की हिंदीभाषा की प्रामाणिक सामग्री ग्रभी उपलब्ध नहीं है। 'मिश्रबंधुविनोद' में दिए हुए ११०० ईसवी के पहले के कवियों के नाम बास्तव में नाम मात्र है। जब तक भाषा के कुछ प्रामाणिक नमूने न मिलें तब तक इन नाभो का उल्लेख करना व्यर्थ है। १००० ई० के पहले तो हिंदीभाषा का ग्रस्तित्व भी संदिग्ध है।

था। संस्कृत के ग्रितम महाकाव्य नैष्य के लेखक श्रीहुएँ जयचंद के दरवार में ही राजकिव थे। कञ्जीज के दरवार में भाषा-साहित्य की चर्चा भी रही होगी कितु प्राचीन कञ्जीज नगर के पूर्ण-रूप से नष्ट हो जाने के कारण इस केंद्र की सामग्री श्रव विल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इन दो राज्यों के दक्षिण में महोवा का प्रसिद्ध राज्य था। महोवा के राजकिव जगनायक या जगनिक का नाम तो श्राज तक प्रसिद्ध है, किंतु इस महाकिव की मूल कृति का श्रव पता नहीं चलता।

११६१ ई० तक मध्यदेश के ये तीनों अतिम हिंदू राज्य मीजृद थे, किंतु इस के वाद दस-बारह वर्ष के अदर ही ये तीनो राज्य नष्ट हो गए। (११६१ में मुहम्मद गोरी ने पानी-पत के निकट पृथ्वीराज को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगले वर्ष इटावा के निकट जयचद की हार हुई और कन्नीज से लेकर काशी तक का प्रदेश विदेशियों के हाथों में चला गया। शीघ्र ही महोबा पर भी मसलमानों ने कब्जा कर लिया। इस तरह समस्त हिंदी प्रदेश पर विदेशी शासकों का श्राधिपत्य हो गया। विकसित होती हुई नवीन भाषा के लिए यह वडा भारी धक्का था जिस के प्रभाव से हिदी अब तक भी मुक्त नहीं हो सुकी है। हिंदी भाषा के इतिहास के सपूर्ण प्राचीन काल में मध्यदेश पर तथा उस के बाहर शेष उत्तर-मारत पर भी तुर्की मुसलमानो का साम्राज्य कायम रहा (१२०६-१५३६ ई०) इन सम्राटो की मित्भाषा तुर्की थी तथा दरवार की भाषा फारसी थी। इन विदेशी शासको । की रुचि जनता की भाषा तथा सस्कृत के अध्ययन करने की और विल्कुल भी न थी अतः ं तीन सौ वर्ष से अधिक इस साम्राज्य के कायम रहने पर भी दिल्ली के राजनीतिक केंद्र ेसे हिंदी भाषा की उन्नति में विल्कुल भी सहायता नहीं मिल सकी। इस काल में दिल्ली 'में केवल श्रमीर खुसरों ने मनोरजन के लिए भाषा से कुछ प्रेम दिखलाया था। इस काल के अतिम दिनों मे पूर्वी हिंदुस्तान मे धार्मिक आदोलनो के कारण भाषा में कुछ काम हम्रा. किंतु इस का सबध तत्कालीन राज्य से बिल्कूल भी न था। राज्य की श्रोर से सहायता की अपेक्षा कदाचित् वाघा ही विशेष मिली। इस प्रकार के आंदोलन मे गोरखनाय, रामा-न्द तथा उन के प्रमुख शिष्य कवीर के सप्रदाय उल्लेखनीय है।

हिंटी भाषा के इस प्राचीन काल की सामग्री नीचे लिखे भागों में विभक्त की जा सकती है .—

- १. शिलालेख, ताम्रपत्र, तथा प्राचीन पत्र श्रादि:
- २ श्रपभ्रश काव्य;
- ३ चारण-काव्य, जिन का आरभ गगा की घाटी में हुआ था, किंतु राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वाद को जो प्राय: राजस्थान में लिखे गए; तथा
  - ४ घार्मिक ग्रथ व श्रन्य काव्य-ग्रथ। विदेशी शासन होने के कारण इस काल में हिंदी भाषा में लिखे शिलालेखी तथा

ताम्रपत्रो भ्रादि के अधिक संख्या में पाए जाने की संमावना बहुत कम है। इस संबंध में विशेष खोज भी नहीं की गई है, नहीं तो कुछ सामग्री अवश्य ही उपलब्ध होती । हिंदी के सब से प्राचीन नमूने पृथ्वीराज तथा समर्रीसह के दरबारों से सबध रखनेवाले पत्रों के रूप में समभे जाते थे, जिन को नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया था, किंतु ये अग्रासाणिक सिद्ध हुए।

पंडित चद्रघर शर्मा गुलेरी ने 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग २, ग्रक ४ में 'पुरानी हिंदी' शीर्षक लेख में जो नमूने दिए हैं वे प्रायः गगा की घाटी के बाहर के प्रदेशों में बने प्रथों के हैं, ग्रतः इन में हिंदी के प्राचीन रूपों का कम पाया जाना स्वाभाविक हैं। ग्रिषकाश उदाहरणों में प्राचीन राजस्थानी के नमूने मिलते हैं। इस के ग्रितिरक्त इन उदाहरणों की भाषा में ग्रपञ्जेश का प्रभाव इतना ग्रिषक हैं कि इन ग्रथों को इस काल के श्रपञ्रश साहित्य के ग्रतगंत रखना ग्रिषक उचित मालूम होता है। पिंडत रामचंद्र शुक्ल ने ग्रपने 'हिंदी साहित्य के इतिहास' में ऐसा किया भी है। तो भी इन नमूनों से ग्रपनी भाषा की पुरानी परिस्थित पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है।

इस काल की भाषा के नमूनों का तीसरा समूह चारण, धार्मिक तथा लौकिक काव्य-प्रथों में मिलता है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन प्रथो की भाषा के नमूने अत्यत

<sup>ै</sup> मध्यप्रांत के हिंदी शिलालेखों के संबंध में देखिए श्री हीरालाल का 'हिंदी के शिलालेख ग्रीर ताम्रलेख' शीर्षक लेख (ना० प्र० प०, भा० ६, सं० ४)।

<sup>ै</sup> इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रंथों में हेमचंद्र-रचित 'कुमारपालचरित' तथा 'सिख हैमन्याकरण' सब से प्राचीन है। हेमचंद्र की मृत्यु ११७२ ई० में हुई थी, म्रतः इन ग्रंथों का रचनाकाल इस के पूर्व ठहरेगा। सोम-प्रभाचार्य का 'कुमारपाल-प्रतिबोध' ११८४ ई० में लिखा गया था। इस में कुछ सोमप्रभाचार्य के स्वरचित उदाहरण तथा कुछ प्राचीन उदाहरण मिलते है। जैन ग्राचार्य मेरुतुंग ने 'प्रबंध-चितामणि' नाम का संस्कृत ग्रंथ १३०४ ई० में बनाया था। इस में कुछ प्राचीन पद्य उद्धृत मिलते है, जो ग्रपभंक भौर हिंदी की बीच की ग्रवस्था के छोतक है। 'शार्झ्घर-पद्धित' शार्झघर कि द्वारा संगृहीत सुभाषित ग्रंथ है, जिस में शाबर-मंत्र ग्रोर चित्रकाव्य में कुछ भाषा के शब्द ग्राए है। शार्झघर रणयंभोर के महाराज हम्भीरदेव (मृत्यु १३०० ई०) के मुख्य सभासद राधवदेव का पोता था, श्रतः यह चौदहवीं सदी ईसवी के मध्य में हुआ होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>इस प्रकार के मुख्य-मुख्य लेखको तथा उन के प्रकाशित ग्रंथो की सूची निम्न-लिखित है :---

१. नरपित नाल्हः 'वीसलदेवरासो' (११४४ ई०)—िजन हस्तिलिखित प्रतियों के आघार पर यह ग्रंथ खापा गया है वे १६१२ और १६०२ईसवी की लिखी है।

संदिग्ध है। इन में से किसी भी ग्रंथ की इस काल की लिखी प्रामाणिक हस्तिलिखित प्रति उपलब्ध नहीं है। बहुत दिनों मौखिक रूप में रहने के बाद लिखे जाने पर भाषा में परि-वर्तन का हो जाना स्वाभाविक हैं, श्रत हिंदी भाषा के इतिहास की दृष्टि से इन ग्रथों के नमूने बहुत मान्य नहीं हो सकते। इस काल की भाषा के श्रध्ययन के लिए या तो पुराने

मूलग्रंथ के ग्रजमेर में लिखें जाने के कारण इस की भाषा का राजस्थानी होना स्वाभाविक है। कहीं-कहीं कुछ खड़ीबोली के रूप भी पाए जाते है।

२. चंद: 'पृथ्वीराजरासो'—चंद का किता-काल ११६ में ११६२ ई० तक साना जाता है। वर्तमान 'पृथ्वीराजरासो' में कितना श्रंश चंद का रचा है, इस विषय में विद्वानों को बहुत संदेह हैं। वर्तमान रासों में श्रपश्रंश, खड़ीबोली तथा राज-स्थानी का मिश्रण दिखलाई पड़ता है।

३. खुसरो: फुटकर काव्य—'नागरी-प्रचारिणी पित्रका', भाग २, श्रंक ३ में 'खुसरो की हिंदी कविता' शीर्षक से बाबू कजरत्नदास ने खुसरो की जीवनी तथा हिंदी काव्य-संग्रह दिया है। खुसरो का समय १२४५-१३२५ ईसवी है। इनके सब प्रसिद्ध ग्रंथ फ़ारसी में है। इन की हिंदी कविता के नमूने का आधार एक मात्र जनश्रुति है। आधुनिक काल में लेखबद्ध किए जाने के कारण खुसरो की हिंदी आधुनिक खड़ी-बोली हो गई है। 'खालिकबारी' नाम के श्ररबी-फारसी-हिंदी कोव में कुछ श्रंश हिंदी में है, किंतु यह ग्रंथ भी अपूर्ण है।

४. गोरख-पंथ के संस्थापक गोरखनाथ के समय के संबंध में बहुत गतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये १३५० ई० के लगभग हुए थे। इन के कई गंथ खोज में मिले हैं, किंतु प्रकाशित स्रभी तक कदाचित् एक ही ग्रंथ हुआ है। इन का लिखा एक जजभाषा गद्य का ग्रंथ भी माना जाता है, इसी लिए ये जजभाषा गद्य के प्रथम लेखक समम्मे जाते हैं, किंतु जब तक यह ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथ सप्रमाण प्रकाशित न हों तब तक, विश्वित रूप से इन की भाषा के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है।

५. विद्यापित (जन्म १३६२ ६०) का भाषा-पदसमूह प्रभी कुछ ही समय पूर्व संग्रह किया गया है। इन पदों में मिथिला में संगृहीत पदों की भाषा मैथिली है तथा बंगाल में संगृहीत पदसमूह की भाषा बंगाली है। इन के किसी भी वर्तमान संग्रह की भाषा पंद्रहवीं शताब्दी के श्रारंभ की नही मानी जा सकती। विद्यापित के 'कीर्तिलता' नाम के ग्रंथ की भाषा ग्रमभंश है। इन के ग्रन्थ ग्रंथ शायः संस्कृत में है।

६. कबीरदास (१४२३ ई०) तथा उन के गुरुभाई संतों की भाषा के संबंध में भी निश्चयात्मक रूप से कुछ नही कहा जा सकता। साधारणतया संतों की वाणी मौलिक रूप में परंपरा से चली ब्राई है, ब्रतः उन की भाषा में नवीनता का प्रवेश होता रहना स्वा-

लेखों से सहायता लेना उपयुक्त होगा या ऐसी हस्तिलिखित प्रतियों से जो १५०० ईसवी से पहले की लिखी हो।

#### ख. मध्यकाल

( १५००-१८०० ई० )

१५०० ई० के बाद देश की परिस्थित में एक बार फिर भारी परिवर्तन हुए। १५२६ ई० के लगभग शासन की बागडोर तुर्की सम्राटो के हाथ से निकल कर मुगल शासकों के हाथ में चली गई। बीच में कुछ दिनो तक सूरवश के राजाओं ने भी राज्य किया। इस परिवर्तन-काल में राजपूत राजाओं ने गगा की घाटी पर अधिकार जमाना चाहा, कितु वे इस में सफल न हो सके। मुगल तथा सूरवश के सम्राटो की सहानुभूति जनता की सभ्यता को समभने की ओर तुर्कों की अपेक्षा कुछ अधिक थी। देश में शांति रहने तथा राज्य की ओर से कम उपेक्षा होने के कारण इस काल में साहित्यचर्चा भी विशेष हुई। वास्तव में यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जा सकता है।

प्राचीन हिंदी के अवधी और अजभाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपो का विकास सोहलवी सवी में ही प्रारम हुआ। इन दोनों में अजुमाबा तो समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक माषा हो गई, कितु अवधी में लिखे गए 'रामचरितमानस' का हिंदी जनता, में सब से अधिक प्रचार होने पर भी साहित्य के क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रचार नहीं हो सका। अवधी में लिखे गए अथों में दो मुख्य हैं — जायसी-कृत 'प्यावत' (१५४० ई०) जो शेरबाह सूर के शासन-काल में लिखा गया था, और तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' (१५७५ ई०) जो अकबर के शासन-काल में लिखा गया था। इन दोनों अथों की बहुतसी प्राचीन हस्तलिखित प्रतिया मिली हैं। यद्यपि इन दोनों अथों का शास्त्रीय रीति से सपावन अभी तक नहीं हो पाया है, किंतु तो भी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सस्करण बहुत अश में मान्य है। सोलहवी सदी के बाद अवधी में कोई भी प्रसिद्ध प्रथ नहीं लिखा गया।

वल्लुभाजार्धं के प्रोत्साहन से सोलहवी सदी के पूर्वार्द्धं मे ब्रजभाषा मे साहित्य-रचना प्रारभ हुई। हिंदी साहित्य की इस शाखा का केंद्र पश्चिम मध्यदेश में या श्रत

भाविक है। सभा की स्रोर से कबीर के ग्रंथों का जो संग्रह छ्या है उस की प्रतिलिपि यद्यपि १५०४ ई० की लिखी हस्तिलिखित प्रति के आधार पर तैयार की गई है, किंतु उस में पंजाबीपन इतना श्रधिक है कि उस के काशी में रहनेवाले कबीरदास की मूलवाणी होने में बहुत सदेह मालुम होता है।

व्रजभाषा साहित्य को धर्म के साथ-साथ विदेशी तथा देशी राज्यों की संरक्षता भी मिल ् सकी। सूरदास के ग्रथ कदाचित् १५५० ई० तक रचे जा चुके थे किंतु 'सूरसागर' की (१७४१ ई० से पहले की लिखी कोई हस्तलिखित प्रति ग्रभी देखने में नहीं ग्राई है। ग्रतः भाषा की दृष्टि से वर्तमान 'सूरसागर' में कहा तक सोलहवी सदी की वजभाषा है यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। तुलसीदास ने भी 'विनयपत्रिका' तथा 'गीतावली' द्यादि कुछ काव्यो में ब्रजभापा का प्रयोग किया है। अष्टछाप-समुदाय के दूसरे महाकवि नंददास के ग्रथ भी साहित्यिक व्रजमापा मे है, किंतु इन का भी शद्ध प्रामाणिक संस्करण ग्रभी भ्राप्य है। सत्रहवी तथा अठारहवी शताब्दी में प्रायः समस्त हिंदी साहित्य व्रज-भाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा का रूप दिन-दिन साहित्यिक, परिष्कृत तथा संस्कृत होता चला गया है। विहारी श्रीर सुरदास की जलभाषा में वहत-भेद है। वृदेलखड े तथा राजस्थान के देशी राज्यों से संपर्क में आने के कारण इस काल के बहुत से कि कियों की भाषा में जहा-तहा बुदेली तथा राजस्थानी बोलियों का प्रभाव श्रा गया है। उदाहरण के लिए केशवदास (१६०० ई०) की ब्रजभाषा में बुदेली प्रयोग वहत मिलते है। यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि विहारी की 'सतसई' तथा एक दो यन्य प्रथो को छोड़ कर किसी भी प्राचीन ग्रथ का सपादन पूर्ण परिश्रम के साथ ग्रभी तक नहीं हो पाया है। ग्रतः भाषा की दृष्टि से प्रायः समस्त व्रजमाषा ग्रथ-समह सदिग्धावस्था में है। भाषा का श्रध्ययन विना मान्य संस्करणो के नहीं हो सकता।

मध्यकाल तथा प्राचीनकाल के प्रथों में जहां-तहां खड़ीवोली के रूप भी विखर पड़े हैं। रासो, कवीर, भूषण श्रादि में बरावर खड़ीवोली के प्रयोग वर्तमान है। इस से यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ीवोली का श्रस्तत्व प्रारंभ ही से था, यद्यपि इस वोली का प्रयोग हिंदू किव श्रीर लेखक साहित्य में विशेष नहीं करते थे। यह मुसलमानी वोली समभी जाती थी क्योंकि दिल्ली-आगरे की तरफ मुसलमान जनता में तथा कुछ-कुछ मुसलमान लेखको द्वारा लिखे गए साहित्य में इस का प्रयोग प्रचलित था। मुसलमानों द्वारा इस का साहित्य में प्रयोग अठारहवी सदी के प्रारंभ से विशेष हुआ। इस से पहले मुसलमान किव भी यदि भाषा में किवता करते थे तो अवधी या अजभाषा का व्यवहार करते थे। जायसी, रहीम श्रादि इस के स्पष्ट उदाहरण है। खड़ीबोली उर्दू के प्रथम प्रसिद्ध कि है दरावाद (दिक्खन) के वली माने जाते है। इन का किवता-काल अठारहवी सदी के पूर्वाई में पड़ता है। अठारहवी श्रीर उन्नीसवी सदी में वहुत से मुसलमान किवयो ने काव्य-रचना करके खड़ीबोली उर्दू को परिमार्जित साहित्यक रूप दिया। इन किवयो में मीर, सौदा, इशा, गालिब, जीक शौर दाग

## ग. आधुनिक काल

(१५०० ई०---)

श्रठारह्वी सदी के श्रत से ही परिवर्तन के लक्षण प्रारम हो गए थे। मुगल साम्राज्य के निर्वल हो जाने के कारण श्रठारह्वी सदी के उत्तराई में तीन बाहर की शक्तियों में हिंदी-प्रदेश पर श्रविकार करने की प्रतिद्वद्विता हुई—ये थे मुराठा, श्रकुगान और अग्रेज। श्रिक्श ई० में मध्यदेश की पश्चिमी सरहद पर पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों के हाथ से मराठों को ऐसा भारी घक्का पहुँचा कि वे फिर शक्तिसचय नहीं कर सके। किंतु श्रक्तानों ने भी इस विजय से लाम नहीं उठाया। तीन वर्ष बाद १७६४ ई० में हिंदी-प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बक्सर के निकट अग्रेजों तथा श्रवध और दिल्ली के मुसलमान शासकों के बीच युद्ध हुआ जिस के फल-स्वरूप अग्रेजों के लिए गंगा की घाटी का पिचमी भाग खुल गया। १५०२ ई० के लगभग आगरा उपप्रात अग्रेजों के हाथ में चला गया तथा १६६६ ई० में अवध पर भी अग्रेजों का पूर्ण श्रविकार हो गया।

इन राजनीतिक परिवर्तनो के कारण (१६वीर सदी के झारम से ही मध्यदेश की भाषा हिंदी पर भारी प्रभाव पड़ना स्वामाविक या। अठारहवी सदी में बजभाषा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, साथ ही मुसलमानो के बीच खड़ीबोली उर्दू जोर पकड़ चुकी थी। उन्नीसवी सदी के प्रारम में अप्रेजों ने हिंदुओं के लिए खड़ीबोली गद्य के सबध में कुछ प्रयोग करवाए जिन के फलस्वरूप फ्रोटे विलियम कालेज मे जुल्लुलाल ने 'प्रेमसागर' तथा सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाल्यान' की रचना की। प्रारम के इन खडीबोली के ग्रथो पर बजभाषा का प्रभाव रहना स्वामाविक है। 'प्रेमसागर' मे तो बजभाषा के प्रयोग बहुत प्रधिक पाए जाते हैं। (खड़ीबोली हिंदी का गद्य-साहित्य में प्रचार उसीसवी सदी के उत्तराई में हुआ, और इस का श्रेय साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चद्र तथा धर्म के क्षेत्र में स्वामी दयानदं को है। मूद्रण-कला के साथ-साथ खडीबोली हिंदी का प्रचार बहत तेजी से बढा। उन्नीसवी सदी तक पद्य मे प्रायः बजभाषा का प्रयोग होता रहा, किंतू बीसवी सदी मे श्राते-श्राते खड़ीबोली हिंदी संपूर्ण मध्यदेश की, गद्य और पद्य दोनो ही की एकमात्र साहित्यिक भाषा हो गई है। ज़जभाषा मे कविता करने की शैली अभी तक पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है, किंतू इस के दिन इने-गिने है। यहा यह स्मरण दिलाना अनुप्युक्त न होगा कि बीसवी सदी की साहित्यिक ब्रजभाषा का आघार मध्यकाल के उत्तराई की साहित्यिक वजभाषा है, न कि भ्राजकल की वज-प्रदेश की वास्तविक बोली। खड़ीबोली-पद्य के प्रारम के कवियो की भाषा में भी लल्लुलाल आदि प्रथम गद्य-लेखको के समान व्रजभाषा की भलक पर्याप्त है। श्रीघर पाठक की खड़ीबोली कविता की मिठास का कारण वहुत कुछ ब्रजमाणा के रूपो का व्यवहार है, यह परिवर्तन-काल शीघ्र ही दूर हो गया ग्रीर ग्रव

तो खड़ीवोली कविता की भाषा से भी व्रजभापा की छाप लगभग विल्कुल हट गई है। गत । डेढ़-दो सी वर्षों से साहित्यिक खड़ीवोली—श्राष्ट्रिनक हिंदी और उर्द्—मेरठ-विजनीर की जनता की खड़ीवोली से स्वतंत्र होकर अपने-अपने ढंग से विकास को प्राप्त कर रही है। स्वाभाविक वोली के प्रभाव से पृथक् हो जाने के कारण इस के व्याकरण का ढाँचा तथा शब्दसमूह निराला होता जाता है। तो भी अभी तक आवुनिक हिंदी-उर्दू के व्याकरण का स्वरूप मेरठ-विजनीर की खड़ीवोली से वहुत श्रिष्ठक भिन्न नही हो पाया है। भेद की अपेक्षा साम्य की भाषा-विश्व विश्व है।

साहित्य के क्षेत्र में खड़ीवोली हिंदी के व्यापक प्रभाव के रहते हुए भी हिंदी की ग्रन्य प्रादेशिक वोलियां ग्रपने-ग्रपने प्रदेशों में ग्राज भी पूर्ण-रूप से जीवितावस्था में हैं। मध्य-देश के गाँवों की समस्त जनता ग्रव भी खड़ीवोली के श्रतिरिक्त बज, ग्रवधी, बुदेली, छत्तीसगढ़ी ग्रादि वोलियों के ग्रावृत्तिक रूपों का व्यवहार कर रही हैं। गाँव के ग्रपढ़ लोग वोलचाल की आधुनिक साहित्यिक हिंदी को समभ वरावर लेते हैं, किंतु ठीक-ठीक वोल नहीं पाते। गाँव की वोलियों में भी धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। जायसी की ग्रवधी तथा ग्राजकल की श्रवधी में पर्याप्त भेद हो गया है। इसी तरह सूरदास की बज-भाषा से ग्राजकल की अववीली कुछ भिन्न हो गई है। इन परिवर्तनों को प्रारम हुए सौ-सवा सौ वर्ष ग्रवध्य वीत चुके हैं, इसी लिए लगभग १८०० ई० से हिंदी भाषा के इतिहास के तीसरे काल का प्रारम माना जा सकता है। यद्यपि ग्रभी मेदों की मात्रा ग्रधिक नहीं हो पाई है, किंतु सभावना यहीं है कि ये भेद वढ़ते ही जावेंगे, ग्रौर सौ दो सौ वर्ष के श्रवर ही ऐसी परिस्थिति ग्रा सकती है जब तुलसी सूर ग्रादि की भाषा को स्वाभाविक ढंग से समभ लेना ग्रवष्ट ग्रौर जल के लोगों के लिए कठिन हो जावेगा। इस प्रगति का प्रारम हो गया है।

## ए. देवनागरो लिपि और श्रंक

यद्यपि हिंदी प्रदेश में उर्दू, रोमन, कैथी, मुड़िया, मैथिली झादि झनेक लिपियों का थोड़ा-बहुत व्यवहार है किंतु देवनागरी लिपि का स्थान इन में सर्वोपिर है। लिखने के झितिरिक्त छपाई में तो प्राय. एकमात्र इसी का व्यवहार होता है। यदि देवनागरी लिपि की प्रतिद्वंद्विता किसी से हैं तो उर्दू लिपि से हैं। भारतवर्ष के अधिकांश पढ़े-लिखे मुसलमानों तथा पजाव और आगरा-दिल्ली की तरफ के हिंहुओं में उर्दू लिपि का व्यवहार पाया जाता है किंतु देवनागरी लिपि की लोकप्रियता उर्दू लिपि को भी नही प्राप्त है। देवनागरी लिपि का प्रचार समस्त हिंदी प्रदेश में तथा उस के वाहर महाराष्ट्र में है। ऐतिहासिक दृष्टि से देवनागरी का अतिम संबंध भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि बाह्मी से है। बाह्मी

हिंदी श्रंकों का विकास

देवनागरी लिपि का विकास

ग्रीर देवनागरी का संबंध समक्तने के लिए भारतीय लिपियों के संबंध में विशेषज्ञों ने जो खोज की है उस का सार नीचे दिया जाता है।

प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के वाह्य-रूप तथा उस में पाए जानेवाले उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि भारत में लेखन-कला का प्रचार छुठी शताब्दी पूर्व ईसा से बहुत पहले मौजूद था। ऐसी अवस्था में कुछ यूरोपीय विद्वानों का यह मत बहुत सारयुक्त नहीं मालूम होता कि भारतीय लोगों ने चौथी, आठवी या दसवी शताब्दी पूर्व ईसा में किन्ही विदेशियों से लिखने की कला सीखी। जो हो भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता तथा उस का उद्गम हमारे प्रस्तुत विषय से विशेष सबध नहीं रखता, अत इस का विस्तुत विवेचन यहा अनावश्यक है।

प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी (पाली बभी) और खरोष्ठी नाम की दो लिपिया प्रचितत थी। इन में से बाह्मी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी, क्योंकि इस का प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़ कर शेष समस्त भारत मे था। देवनागरी ग्रादि आधुनिक भारतीय लिपियो की तरह यह भी बाई ओर से दाहिनी ग्रोर को लिखी जाती थी। परिच-मोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था और यह आधुनिक विदेशी उर्दे लिपि की तरह दाहिनी भ्रोर से बाई भ्रोर को लिखी जाती थी। यह निश्चित है कि खरोष्ठी लिपि भार्य-िलिप नहीं है बल्कि इस का सबघ विदेशी सेमिटिक अरमइक् लिपि से हैं। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के सबंघ में ग्रोका लिखते है कि "जैसे मुसलमानो के राज्य-समय मे ईरान की फारसी लिपि का हिंदुस्तान में प्रवेश हमा और उस में कुछ अक्षर और मिलाने से हिंदी भाषा के मामली पढ़े-लिखे लोगों के लिए कामचलाऊ उर्द लिपि बनी वैसे ही जब ईरानियों का अधिकार पजाब के कुछ अश पर हुआ तब उन की राजकीय लिपि अरमइक् का वहा प्रवेश हुमा, परत उस में केवल २२ प्रक्षर, जो आर्यभाषाओं के केवल १८ जन्चारणो को व्यक्त कर सकते थे, होने तथा स्वरो मे ह्रस्व-दीर्घ भेद का ग्रीर स्वरो की मात्राओं के न होने के कारण यहा के विद्वानों में से खरोष्ठी या किसी और ने नए श्रक्षरो तथा हस्य स्वरो की मात्राश्रो की योजना कर मामुली पढे हुए लोगो के लिए, जिन को शुद्धाशुद्ध की विशेष भ्रावश्यकता नही रहती थी, कामचलाऊ लिपि बना दी।"

<sup>&#</sup>x27; ग्रोभा, भा० प्रा० लि०, प्रथम संस्करण १६१८; बूहलर, 'ग्रान दि ग्रोरि-जिन ग्राव दी इंडियन ब्राह्म श्रलकाबेट', प्रथम संस्करण, १८६५; द्वितीय संस्करण, १८६८

प्रतिष्ठी का शब्दार्थ 'गधे के होठ वाली' है।

<sup>ै</sup> श्रोक्ता, सा० त्रा० लि०, पु० १७

इस लिपि का प्रचार भारत के पश्चिमोत्तरी प्रदेश के आसपास तीसरी शताब्दी पूर्व-ईसा से तीसरी शताब्दी ईसवी तक रहा।

तीसरी शताब्दी ईसवी के बाद इस प्रदेश में भी ब्राह्मी के विकसित रूप व्यवहृत होने लगे। उर्दू लिपि का विकास खरोष्ठी से नहीं हुआ है। उर्दू और खरोष्ठी का मूल तो एक ही है, कितु ऐतिहासिक दृष्ट से उर्दू लिपि मुसलमानो के भारत में आने पर उन की फ़ारसी-अरबी लिपि के आधार पर कुछ सक्षरों को जोड कर बनाई गई थी।

मध्य तथा आधुनिक कालो की समस्त भारतीय लिपियो का उद्गम प्राचीन राष्ट्रीय लिपि बाह्मी से हम्रा है, इस सबध में कोई भी मतभेद नही है, किंतु स्वय बाह्मी लिपि की उत्पत्ति के सबध मे दो मुख्य मत है। बुहलर तथा वेवर आदि विद्वानी का एक समृह ब्राह्मी का सबध पश्चिम एशिया की किसी न किसी विदेशी लिपि से जोडता है। इन विद्वानों में इस विषय के विशेषज्ञ बृहलर ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि बाह्यी लिपि के २२ अक्षर उत्तरी सेमिटिक लिपियों से लिए गए हैं और बाकी उन्हीं अक्षर के श्राधार पर बनाए गए है। क्रिंचम तथा श्रोक्ता श्रादि विद्वानो का दूसरा समृह बाह्मी की उत्पत्ति विदेशी लिपियो से नहीं मानता। ब्राह्मी की उत्पत्ति के सबध में ग्रोभा का कहना है कि "यह भारतवर्ष के आर्यो का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इस की प्राचीनता भौर सर्वांग-सदरता से चाहे इस का कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इस का नाम ब्राह्मी पडा, चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणो की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो, पर इस में सदेह नहीं कि इस का फिनीशिश्रन से कुछ भी संबंध नहीं।" ब्राह्मी लिपि का उद्गम चाहे जो हो किंतु इतना निश्चित है कि मीर्यकाल में इस का प्रचार समस्त भारत मे था। बाह्मी लिपि में लिखे गए सब से प्राचीन लेख पाँचनी शताब्दी पूर्व ईसनी काल तक के पाए गए है। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखी तथा अन्य प्राचीन लेखी की लिपि ब्राह्मी ही है।

न्नाह्मी लिपि का प्रचार भारत में लगभग ३५० ईसवी तक रहा। इस समय तक उत्तर और दक्षिण की न्नाह्मी लिपि में पर्याप्त अतर हो गया था, तामिल, तेलगू, प्रथ आदि दक्षिण भारत की समस्त आधुनिक तथा मध्यकालीन लिपियों का सबध न्नाह्मी की दक्षिण शैली से हैं। चौथी शताब्दी के लगभग उत्तर की प्रचलित शैली का कल्पित नाम गुप्तंलिपि रक्खा गया है। गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के कारण इस का प्रचार चौथी श्रीर पाँचवी शताब्दी में समस्त उत्तर-भारत में था। इस के उदाहरण गुप्तकालीन शिलालेखों तथा ताम्रपत्रादि में मिलते हैं। "गुप्तों के समय में कई श्रक्षरों की आकृतिया नागरी

<sup>&#</sup>x27;ग्रोका, भा० प्रा० लि०, प्० २८

से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगी । सिरो के चिह्न जो पहले बहुत छोटे थे बढ़ कर कुछ लबे बनने लगे और स्वरो की मात्राश्चो के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नए रूपो मे परिणत हो गए ।'''

गुप्तलिपि के विकसित रूप का कल्पित नाम 'कुटिल लिपि' रक्खा गया है। इस का प्रचार छठी से नवी शताब्दी ईसवी तक उत्तर-शारत में रहा। 'कुटिलाक्षर' नाम का प्रयोग प्राचीन है। अक्षरो तथा स्वरो की कुटिल आकृतियों के कारण ही यह लिपि कुटिल कहलाई जाने लगी। इस काल के शिलालेख तथा दानपत्र ग्रादि इसी लिपि में लिखे पाए जाते हैं। कुटिल लिपि से ही नागरी तथा काश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा विकसित हुई। शारदा से वर्तमान काश्मीरी, टाकरी तथा गृष्टमुखी लिपिया निकली हैं। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से दसवी शताब्दी ईसवी के लगभग प्राचीन बँगला लिपि निकली जिस के शाधुनिक परिवर्तित रूप बँगला, मैथिली, उड़िया तथा नेपाली लिपियों के रूप में प्रचलित हैं। प्राचीन नागरी से ही गुजराती, कैथी तथा महाजनी आदि उत्तर भारत की अन्य लिपिया भी सबद्ध है।

नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर-भारत में वसवी शताब्दी के प्रारंभ से मिलता है, किंतु विक्षण-भारत में कुछ लेख ग्राठवी शताब्दी तक के पाए जाते हैं। विक्षण की नागरी लिपि 'निद नागरी' नाम से प्रसिद्ध हैं और ग्रव तक विक्षण में सस्कृत पुस्तकों के लिखने में उस का प्रचार हैं। राजस्थान, सयुक्तप्रात, बिहार, मध्यभारत, तथा मध्यप्रात में इस काल के लिखे प्राय समस्त शिलालेख, ताम्रपत्र, श्रादि में नागरी लिपि ही पाई जाती हैं। "ई० स० की १० वी शताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की नाई, ग्र, ग्रा, घ, प, म, य, ष श्रीर स के सिर दो ग्रशो में विभक्त मिलते हैं, परंतु ११वी शताब्दी से ये दोनो श्रश मिल कर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक ग्रक्षर का सिर उतना

<sup>&#</sup>x27;श्रोका, भा॰ प्रा॰ लि॰, पृ॰ ६०

<sup>&</sup>quot;नागरी' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बहुत मतमेद है। कुछ विद्वान इस का संबंध 'नागर' बाह्मणों से लगाते है अर्थात् नागर बाह्मणों में प्रचलित लिपि नागरी कह-लाई, कुछ 'नगर' शब्द से संबंध जोड़ कर इस का अर्थ नागरी अर्थात् नगरों में प्रचलित लिपि लगाते हैं। एक मत यह भी है कि तांत्रिक यंत्रों में कुछ चिह्न बनते थे जो 'देवनगर' कहलाते थे, इन अक्षरों से मिलते-जुलते होने के कारण यही नाम इस लिपि के साथ संबद्ध हो गया। तांत्रिक समय में 'नागर लिपि' नाम प्रचलित था (ओका, 'प्राचीन लिपिमाला' पृ० १८)। इस लिपि के लिए देवनागरी या नागरी नाम पड़ने का कारण वास्तव में अनिश्चित है।

लंबा रहता है जितनी की अक्षर की चौड़ाई होती है। ११वी शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और १२ वी शताब्दी से वर्तमान नागरी वन गई है।
.....ई० स० की १२वी शताब्दी से लगा कर अब तक नागरी लिपि वहुघा एक ही रूप मे चली आती है।" इस तरह आधुनिक देवनागरी लिपि दसवी शताब्दी ईसवी की प्राचीन नागरी लिपि का ही विकसित रूप है।

जिस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिप ब्राह्मी लिप का परिवर्तित रूप है उसी प्रकार वर्तमान नागरी अक भी प्राचीन ब्राह्मी अंको के परिवर्तन से बने हैं। "लिपियो की तरह प्राचीन थीर अर्वाचीन अंकों में भी अतर है। यह अतर केवल उन की ब्राकृति में ही नहीं किंतु अको के लिखने की रीति में भी हैं। वर्तमान समय में जैसे १ से ६ तक अक और शून्य इन १० चिह्नों से अंकविद्या का संपूर्ण व्यवहार चलता है, वैसे प्राचीन काल में नहीं था। उस समय गून्य का व्यवहार ही न था और दहाइयो, सैकड़े, हज़ार ब्रादि के लिए भी अलग चिह्न थे।" अको के सवध में इन दो शैलियों को 'प्राचीन शैली' 'यौर 'नवीन शैली' कहते हैं।

मारतवर्ष में अकों की यह प्राचीन जैली कब से प्रचलित हुई इस का ठीक पता नहीं चलता। अशोक के लेखों में पहले-पहल कुछ श्रंकों के चिह्न मिलते हैं। प्राचीन शैली के श्रकों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अनेक कल्पनाए की है। इस सबध में ओका ने बूहलर का नीचे लिखा यत उद्धृत किया है जो ध्यान देने योग्य है— "प्रिन्सेप का यह पुराना कथन कि श्रंक उन के सूचक शब्दों के प्रथम श्रक्षर है, छोड़ देना चाहिए। परतु श्रव तक इस प्रश्न का संतोषदायक समाधान नहीं हुआ। पिड़त भगवानलाल ने आर्यभट्ट श्रीर मत्र-शास्त्र की श्रक्षरों द्वारा श्रक सूचित करने की रीति को भी जाँचा परतु उस में सफलता न हुई अर्थात् श्रक्षरों द्वारा श्रक सूचित करने की रीति को भी जाँचा परतु उस में सफलता न हुई श्रर्थात् श्रक्षरों के कम की कोई कुंजी न मिली, और न मैं इस रहस्य की कोई कुंजी प्राप्त करने का वावा करता हू। मैं केवल यही बतलाऊँगा कि इन श्रंकों में अनुनासिक, जिह्नाम्लीय श्रीर उपध्यानीय का होना प्रकट करता है कि उन (श्रकों) को श्राह्मणों ने निर्माण किया था न कि वाणिआओं (महाजनों) ने श्रीर न वौद्धों ने जो प्राकृत को काम में लाते थे।" कुछ विद्वानों के इस मत को कि भारतीय मूल श्रंक विदेशी श्रकों से प्रभावित है श्रोका श्रादि विद्वानों का समूह नहीं मानता। श्रोका के श्रनुसार "प्राचीन शैली के भारतीय श्रक भारतीय श्रार्थों के स्वतत्र निर्माण किए हुए है।""

<sup>&#</sup>x27;ग्रोभा, भा० प्रा० लि०, पु० ६६-७०

वही, पृ० १०३

<sup>ै</sup>वही, पृ०११०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>वही, पु०११४

नवीन शैली के अंककम का प्रचार पाँचवी शताब्दी के लगभग से सर्वसाघारण में या, यद्यपि शिलालेख आदि में प्रचीन शैली का ही प्रायः उपयोग किया जाता था। नवीन शैली की उत्पत्ति के सबध में ओका का मत है कि "शून्य की योजना कर नव अंको से गणित-शास्त्र को सरल करने वाले नवीन शैली के अको का प्रचार पहले-पहल किस विद्वान ने किया इस का कुछ भी पता नहीं चलता। केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अको की सृष्टि भारतवर्ष में हुई, फिर यहां से अरबों ने यह कम सीखा और अरबों से उस का प्रवेश यूरोप में हुआ।"

भाषा श्रीर लिपि दो भिन्न बस्तुएं होते हुए भी व्यवहार में ये श्रभिन्न रहती है। इसी कारण सक्षेप में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि श्रीर हिंदी ग्रकों के विकास का दिग्दर्शन यहां कर देना उचित समक्षा गया। लिपि तथा श्रक के चिह्नों के इतिहास के सबध में विस्तृत सामग्री श्रोका-लिखित 'प्राचीन लिपिमाला' में संकलित है।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>श्रोभा, भा० प्रा० लि०, पु० ११७

द्वातादारः

### अध्याय १

# हिंदी ध्वनिसमूह

## श्र. हिंदी वर्णमाला का इतिहास

### क, वैदिक तथा संस्कृत ध्वनिसमूह

१, हिंदी ध्विनसमूह पर विचार करने के पूर्व हिंदी की पूर्ववर्ती श्रार्य-भाषाओं के ध्विनसमूह की अवस्था पर एक दृष्टि डाल लेना श्रतुचित न होगा। हिंदी ध्विनसमूह के मूलाधार वास्तव में ये प्राचीन ध्विनसमूह ही हैं।

भारतीय त्रार्य-भाषात्रों के ध्वनिसमूह का प्राचीनतम रूप वैदिक ध्वनियों के रूप में मिलता है। वैदिक भाषा में ५२ मूल ध्वनियां हैं । इन में १३ स्वर तथा ३६ व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि में ये ध्वनियां नीचे लिखे ढंग से प्रकट की जा सकती हैं:—

(१) ग्यारह मूलस्वर ै: अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ छ ए ओ

(२) दो संयुक्त स्वर : श्रह (१) श्रउ (श्रौ)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मैं कडानेल, वेदिक ग्रैमर, § ४

<sup>े</sup> श्राघुनिक शास्त्रीय परिमाषा के अनुसार स्वर वे ध्वनिया कहलाती है जिन के जिल्लारण में मुखद्वार कम-ज्याद तो किया जाता है किंतु न तो कभी विल्कुल बद किया जाता है और न इतना अधिक बद कि नि श्वास रगढ़ खा कर निकले। ऐसा न होने से ध्वनि व्यजन कहलाती है।

(३) सत्ताईस स्पर्शं व्यंजन, जो स्थान-मेद के अनुसार प्रायः पाँच वर्गों में रक्खे जाते हैं:

> कंठ्य : क् ख् ग् घ् ङ् तालव्य : च् छ् ज् म् अ्

मूर्द्धन्य: ट्ट्ड्ळ्ड्ळ्ड्ण्

दंत्यः त्थृद्ध्न् श्रोष्ट्यः प्फृन्भृम्

(४) चार श्रंतस्य ै: हॅ (य्) र् ल् ऍ (.व्)

( k ) तीन ऋघोष संघर्षी : श्ष् त्

<sup>ै</sup> स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिन के उच्चारण में मुख के श्रवर या वाहर के दो उच्चारण-श्रवयव एक दूसरें को इतनी जोर से स्पर्श कर के सहसा खुलते हैं कि नि श्वास थोड़ी देर के लिए विल्कुल रुक कर फिर वेग के साथ सहसा बाहर निकलती है। पचवर्ग इस के उदाहरण है। स्पर्श ध्वनियों को स्फोटक भी कहते हैं।

स्पर्शं ध्विनियों में हो भेद है—- अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण ध्विनियों में ह-कार की ध्विन का मिश्रण नहीं होता। महाप्राण ध्विनियों में ह-कार की ध्विन मिश्रित होती है। वैदिक ध्विनसमूह में ळ्, ळ्ह को छोड कर पचवर्गों के दूसरे चौथे वर्णं तथा ऊष्म ध्विनये महाप्राण है। शेष समस्त ध्विनये अल्पप्राण है। ळ्, ळ्ह मे प्रथम अल्पप्राण तथा द्वितीय महाप्राण ध्विन है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि अधोष ध्यजनों के साथ अधोष ह आता है तथा घोष ध्यंजनों के साथ घोष ह आता है।

<sup>ै</sup> अंतस्थ वे ध्वनिया कहलाती है जिन के उच्चारण में मुख-विवर सकरा तो कर विया जाता है किंतु न तो इतना अधिक कि स्पर्श अथवा सघर्षी ध्वनियों निकलें और न इतना कम कि ध्वनियों स्वर का रूप भारण कर ले। शब्दार्थ की दृष्टि से स्वर और व्यजन के 'बीच की' ध्वनिये अतस्थ कहलाती है। य्र्ल् ब्इन चार अंतस्थों में से आधुनिक परिभाषा के अनुसार य्व अर्द्धस्वर, र्ल्ठित, तथा ल्पार्श्विक कहलाते है।

<sup>ै</sup> अघोष घ्वनियों के उच्चारण में स्वरतित्रयों की सहायता नहीं ली जाती। घोष वे ध्वनिया है जिन के उच्चारण में स्वरतित्रयों की सहायता ली जाती है। स्पर्श व्यजनों के पहले दूसरे वर्ण, अघोष संघर्षी तथा अघोष ऊष्म घ्वनिये अघोष है तथा शेष समस्त ध्वनियों घोष है।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> समर्षी उन व्वनियो को कहते हैं जिन में मुखविवर इतना अधिक सकरा कर

- (६) एक घोष ऊष्म<sup>9</sup>ः ह
- (७) एक शुद्ध श्रनुनासिक या श्रनुस्वार :
- (८) तीन श्रघोष उष्मः

(विसर्जनीय या विसर्ग):

( निह्वामूलीय ) ×

( उपध्मानीय ) ×

२. वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आजकल प्रचलित है ठीक वैसा ही उच्चारण वैदिक काल में भी रहा हो यह आवश्यक नहीं है। संभावना तो यह है कि उच्चारण में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ होगा। प्राचीन शिचाग्रंथ, प्रातिशाख्य तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों और ध्वनिशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर मूलवैदिक ध्वनियों की उच्चारण-संबंधी विशेषताओं का निद्धीरण किया गया है। संबेप में ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

ऋक्प्रातिशाल्य में ऋ का उचारण वर्त्स्य माना गया है, साथ ही इसे मूर्ज़न्य स्वर भी कहा गया है। बाद को ऋ का उचारण कदाचित् जीभ को दो बार वर्त्स में छुत्रा कर होने लगा था। कुछ कुछ ऐसा ही उचारण श्रव भी कहीं-कहीं प्रचलित है। वास्तव में ऋ के मूल उचारण के संबंध में बहुत मतमेद है। ऋ का दीर्घरूप ऋ है।

त्व का अयोग बहुत ही कम मिलता है बैदिक धातुओं में केवल क्छप् में यह स्वर पाया जाता है। चैटर्जी के मतानुसार छ का उच्चारण

दिया जाता है कि नि श्वास रगड़ खा कर निकलती है। सघर्षी घ्वनिये ही पहले ऊष्म कह-लाती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऊष्म यहा उन ध्वनियो की सज्ञा है जिन में मुखविवर के खुले रहने पर भी नि श्वास इतनी जोर से फेकी जाय कि जिस से वायु का सघर्षण हो।

रेचैं०, बे० लै०, § १३०

श्रंभेज़ी के लिट्ल् (little) शब्द के दूसरे ल् से मिलता-जुलता रहा होगा।

भारतीय श्रार्यभाषा-काल के पूर्व ए श्रो संधित्वर (श्र+इ; श्र +उ) थे। वैदिक तथा संस्कृत काल में ही इन का उच्चारण दीर्घमूल स्वरों के समान हो गया था, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ये संधित्वर ही माने जाते थे।

वैदिक काल में आते-आते ही आह आउ का पूर्व स्वर हस्व हो गया था। इन संयुक्त स्वरों का यह रूप, अह अउ, संस्कृत में अब तक मौजूद है। देवनागरी लिपि में ये साधारण्यतया ऐ औं लिखे जाते हैं।

ळ ळ्ह् घ्वनियें कदाचित् उस बोली में वर्तमान थीं जिस के आधार पर ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा बनी थी। दो स्वरों के बीच में आनेवाले इ द से इन की उत्पत्ति मानी जा सकती है।

वैदिक काल में चवर्गीय ध्वनिचें आजकल की तरह स्पर्श संघर्षी न होकर केवलमात्र स्पर्श थीं।

टवर्गीय घ्वनियों का स्थान आजकल की अपेन्ना कुछ उत्पर था। प्रातिशाल्यों के अनुसार तर्वा का स्थान दंत न होकर वर्त्स था। इॅ ज शुद्ध अर्द्धस्वर थे।

श्रन्तर वास्तव में स्वर के बाद श्राने वाली शुद्ध नासिक्य ध्विन थी किंतु कुछ प्रातिशाल्यों से पता चलता है कि श्रनुस्वार तमी श्रनुनासिक स्वर में परिवर्तित होने लगा था। श्रनुस्वार केवल यूर्ल व्यू श्र श्र ह के पहले श्राता था। स्पर्श व्यंजनों के पहले यह वर्गीय श्रनुनासिक व्यंजन में परिवर्तित हो जाता था।

क् के पहले आने वाले विसर्ग का रूपांतर जिह्वामूलीय ( x ) कहलाता था। ततः कि में विसर्ग की ध्वनि कुछ कुछ कु के समान धुनाई पड़ती है। इसे निह्नामूलीय कहते थे। इसी प्रकार प् के पहले श्राने वाले विसर्ग का रूपांतर उपध्मानीय (%) कहलाता था। प्रनः प्रनः में प्रथम विसर्ग में कुछ-कुछ ऐसी श्रावाज़ निकाली ना सकतीं है जैसी धीरे से चिराग़ बुक्ताते समय होठों से निकलती है। इसे उपध्मानीय कहते हैं।

शेष वैदिक ध्वनियों के उच्चारण इन के श्राधुनिक हिंदी उचारणों से विशेष भिन्न नहीं थे।

इ. श्राधुनिक ध्वनिशास्त्र के दृष्टिकोग्। से ५२ वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरग्। निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है:—

स्वर

|                | श्रम  |           | पश्च   |
|----------------|-------|-----------|--------|
| संवृत्         | \$ \$ |           | ड झ    |
| त्रर्द्धतंतृत् | ę     |           | भ्रो   |
| विवृत्         |       |           | त्र घा |
| संयुक्त स्वर   |       | श्रह श्रउ |        |
| विशेष स्वर     |       | भृॠ ऌ     |        |
| शुद्ध अनुस्वार |       | -:        |        |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चै0, बे0 लै0, ६ १२८

रे स्वरो के वर्गीकरण के सिद्धात के लिए देखिए § १०

न्यं जन

|                             | द्वचोष्ठ्य | वत्स्र्य | मूर्द्धन्य | तालञ्य  | कंट्य       | स्व(यंत्रमुखी |
|-----------------------------|------------|----------|------------|---------|-------------|---------------|
| स्पर्श अल्पप्राण            | प् व्      | त् द्    | ट् ड्      | च् ज्   | क्ग्        |               |
| स्पर्श महाप्राण्            | फ् म्      | य् घ्    | ठ् ह्      | ङ् म्   | ख घ्        |               |
| त्रवुनासिक                  | म्         | ्न्      | ख्         | ञ्      | \$          |               |
| पार्श्वक १ श्रल्पप्राण      |            | ल्       | ळ्         |         |             |               |
| पारिर्वक महाप्राण्          |            |          | ळ्ह्       |         |             |               |
| <b>उ</b> त्विस <sup>*</sup> |            | र्       |            |         |             |               |
| संघर्षी                     | ≍(उप०)     | स्       | प्         | श्      | ≍(নিह্ৰা ৹) | : E           |
| श्रर्द्धस्वर                | उँ (₁व्)   |          |            | इँ (य्) |             |               |

थ. ळ्, ळ्ह्, निह्वामूलीय, तया उपघ्मानीय को छोड़ कर शेप समस्त वैदिक ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत में होता रहा। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन हो गए थे। ऋ, ऋ, ळ का मूलस्वरों के सदश उच्चारण संदिग्ध हो गया था। ए श्रो का उच्चारण संस्कृत में मूलस्वरों के सदश था। श्राड़ श्राड निश्चित रूप से श्रड़ श्रड हो गए थे। पाणिनि के समय में ही ठॅ

९ पार्विक उन व्यनियों को कहते हैं जिन के उच्चारण में मुखविवर को सामने से तो जीभ बंद कर दे किंतु ढोनों पार्क्यों से नि.व्वास निकलती रहे।

<sup>ै</sup> उित्सप्त उन व्वनियों को कहते हैं जिन में जीभ तालु के किसी भाग को देग से मार कर हट ग्रावे।

दंत्योध्या व् तथा द्वायोष्ट्या .व् में परिवर्तित हो चुका था तथा हॅ ने बाद को .य् तथा य् का रूप धारण कर लिया था। अनुस्वार पिछले स्वर से मिल कर अनुनासिक स्वर की तरह उच्चरित होने लगा था।

### ख, पाली तथा प्राकृत ध्वनिसमूह

4. पाली में दस स्वर—श श्रा इ ई उ ज ए ए श्रो श्रो—पाए जाते हैं। श्र ऋ ल ए श्रो का प्रयोग पाली भाषा में नहीं होता। श्र व्विन श्र इ उ आदि किसी श्रन्य स्वर में परिवर्तित हो जाती है। श्र ल का प्रयोग संस्कृत में ही नहीं के बराबर हो गया था। ऐ श्रो के स्थान में ए श्रो कम से हो जाते हैं। पाली में दो नए स्वर ए श्रो—हस्व ए श्रो—पहले-पहल मिलते हैं।

व्यंजनों में पाली में शृष् नहीं पाए जाते । शृष् के स्थान पर भी स् का ही व्यवहार मिलता है ।

पाली में विसर्ग का प्रयोग भी नहीं पाया जाता। पद के श्रंत में श्राने वाले विसर्ग का या तो लोप हो जाता है या वह पूर्ववर्ती श्र से मिल कर श्रो में परिवर्तित हो जाता है।

शेष ध्वनियां पाली में संस्कृत के ही समान हैं।

६. प्राकृत माषाओं और पाली के ध्वनिसमूह में विशेष भेद नहीं है। मागधी को छोड़ कर अन्य प्राकृतों में यू और श्रृ का व्यवहार प्रचलित नहीं है। मागधी में स् के स्थान पर भी श् ही मिलता है। ष् श्रौर विसर्ग का प्रयोग प्राकृतों में नहीं लौट सका।

### ग, हिंदी ध्वनिसमूह

9. श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी में अधिकांश ध्वनियें तो परंपरागत भारतीय श्रार्थभाषा के ध्वनिसमूह से श्राई हैं, कुछ ध्वनियें श्राधुनिक काल में निकसित हुई हैं, तथा कुछ ध्वनियें फ़ारसी-श्ररबी श्रीर अंग्रेज़ी के संपर्क से भी त्रा गई हैं। इस दृष्टि से साहित्यिक हिंदी में प्रचितत मूल ध्वनियें नीचे दी जाती हैं:-

(१) प्राचीन ध्वनियें:

(२) नई विकसित घ्वनियें:

ब्रष्ट ( ऐ ) ब्रह्मी ( ब्रौ ); ड्राइ, त्नहम्ह्

(३) फ़ारसी-अरबी के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियें:

क्ल्ग्ज्फ्

( ४ ) श्रंप्रेज़ी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियें :

श्रॉ

द शृ व् व् संस्कृत तत्सम शब्दों में लिखे तो जाते हैं किंतु हिंदीभाषाभाषी इन के मूल रूप का उचारण नहीं करते। सं श्रृ तत्सम शब्दों
में भी उचारण में रि हो गई है, जैसे श्रृण, क्र्या, प्रकृति आदि शब्दों का
वास्तिविक उचारण हिंदी में रिण, किया तथा प्रकिति है। व् का उचारण
हिंदी में श् के समान होता है। उचारण की दृष्टि से पोषक, कष्ट, क्रयक
आदि पोशक, कश्ट, क्रशक हो गए हैं। व् संस्कृत शब्दों में भी स्वतंत्र रूप
से नहीं आता है। शब्द के मध्य में आने वाले व् का उचारण साहित्यिक
हिंदी में व् के समान होता है, जैसे चच्चल, मञ्जन, काञ्चन वास्तव में

चन्चल, मन्जन, कान्चन बोले जाते हैं। इसी लिए इन तीन ध्वनियों का उल्लेख उपर की सूची में नहीं किया गया है। हलंत या का उच्चारण भी हिंदी में न के समान होता है जैसे पिएडत, उराडा, ताराडव उच्चारण में पिन्डत, उन्डा, ताराडव हो जाते हैं। किंतु तत्सम शब्दों में प्रयुक्त पूर्ण या का प्रयोग हिंदी में होता है, जैसे गयाना, गयाश, कया इत्यादि किंतु यह वास्तव में डूं के समान बोला जाता है।

हिंदी की बोलियों में कुछ विशेष ध्विनियें पाई जाती हैं जिन का व्यवहार आधुनिक साहित्यिक हिंदी में नहीं होता। ये ध्विनियें निम्नलिखित हैं:—

र्थ ए थो ए भों रूँ भों; इ उ ए; न्; रह, ल्ह्

ए, श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा बोलियों में व्यवहृत समस्त ध्वनियां श्राधुनिक शास्त्रीय वर्गीकरण के श्रतुसार नीचे दी जा रही हैं। केवल बोलियों में व्यवहृत ध्वनियें कोष्ठक में दी गई हैं:-

(१) मूलस्वरः घ था थॉ [ओँ] [ओँ] [ओ ] धो उ [जु] ऊई इ [हु] ए [एु] [एु] [ऍ] [ऍ]

मूलस्वरों के अनुनासिक तथा संयुक्त रूप भी पाए जाते हैं। इन का विवेचन आगे विस्तार से किया गया है।

(२)स्पर्शः क् क् ख् ग् घ् ट्ट्ड्ट् त् थ् द् घ् प् फ् ब् म् (३)स्पर्शसंघर्षीः च् छ ज् फ्

(४) अनुनासिकः इ. [ज्] गा्न्न्स्म्म्

( ६ ) पारिर्वक : ल् [ल्ह् ]

 $(\xi)$  gibar :  $\xi[\xi]$ 

(७) अत्विप्तः ह्ह्

(८) संघर्षी : : ह.स्.ग्श्स्.ज्.फ्व्

(१) अर्द्धस्वरः य् .व्

उपर दिए हुए कम के अनुसार प्रत्येक हिंदी ध्वनि का निस्तृत वर्णन उदाहरण साहित आगे दिया गया है।

## श्रा. हिंदी ध्वनियों का वर्णन

#### क. मूलस्वर

ए०, जीम के अगले या पिछले हिस्से की उपर उठने की दृष्टि से स्वरों के दो मुख्य मेद माने जाते हैं जिन्हें अगले या अमस्वर और पिछले या

हिंदी व्वनियो का जो वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है वह वास्तव में व्वनि-श्रेणियो का है। प्रत्येक व्वनि-श्रेणी के ग्रतर्गत माषा व्वनियों के सूक्ष्म भेदों के श्रनुसार

<sup>ै</sup> तुठित उन ध्वनियों को कहते हैं जिन के उच्चारण में जीम बेलन की तरह लपेट खाकर तालु को छुए । चैटर्जी (बे. लैं,  $\S$  १४०) तथा कादरी (हि. फ़ो, पू॰ ६४) झाधु- निक र को उत्किप्त मानते हैं किंतु सकसेना ने (ए. झ.,  $\S$  १) इसे लुठित माना है ।

<sup>ै</sup> यहा पर भाषा-ध्वित (speech-sound) तथा ध्वित-श्रेणी (phoneme) का भेद समभ लेना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा-ध्वित का उच्चारण एक ही पृश्व भिन्न-भिन्न स्थलो पर कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ करता है, साथ ही भिन्न-भिन्न पृश्व प्रत्येक ध्वित का उच्चारण कुछ पृथक् ढ़ग से करते है। उदाहरण के लिए अ का उच्चारण भिन्न-भिन्न पृश्वों द्वारा बहुत प्रकार का हो सकता है। यह अवश्य है कि अ के ऐसे भिन्न-भिन्न रूपों में बहुत ही कम अंतर होता है। साधारणतया कान इस अतर को नहीं पकड़ता। शास्त्रीय वृष्टि से अ के ये सब भिन्न रूप पृथक्-पृथक् भाषा ध्वित्य है और सूक्ष्मदृष्टि से एक-दूसरे से उसी रूप में भिन्न है जिस रूप में, अ और ए भिन्न है। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से अ की इन सब मिलती-जुलती ध्वित्यों को एक ही श्रेणी में रख लिया जाता है अत. अ के ये सब मिलते-जुलते रूप अ ध्वित-श्रेणी के अंतर्गत माने जाते है और व्यवहार में इन सब के लिए एक ही लिपि-चिह्न प्रयुक्त होता है।

परचस्कर कहते हैं। कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिन के उच्चारण में जीम का मध्य माग उपर उठता है। ऐसे स्वर बिचले या मध्यस्वर कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जीम का अगला, बिचला या पिछला माग मिन्न-मिन्न मात्रा में उपर उठता है। इस कारण मुख-द्वार के अधिक या कम खुलने की दृष्टि से स्वरों के चार मेद किए जाते हैं, (१) विवृत् या खुले हुए, (२) अर्द्धविवृत् या अध्युलें, (२) अर्द्धसंवृत् या अध्यक्तरे और (४) सवृत् या सकरे। इन दोनों प्रकार के भेदों को दृष्टि में रखते हुए आठ प्रधान स्वर माने गए हैं जो भिन्न-भिन्न माषाओं के स्वरों के अध्ययन के लिए बाटों का काम देते हैं। इन आठ प्रधान स्वरों के स्थान नीचे दिए हुए चित्र में दिखलाए गए हैं—

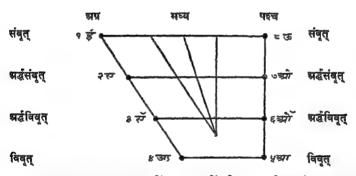

१९. इन आठ प्रधान स्वरों के स्थानों को घ्यान में रखते हुए हिंदी के मूल स्वरों के स्थानों को नीचे के चित्र की सहायता से सममा जा सकता है। केवल बोलियों में पाए जाने वाले स्वर कोछक में दिए गए हैं:—

श्रनेक रूप पाए जाते हैं। इन का वर्णन ध्वनि-शास्त्र की दृष्टि से हिंदी ध्वनिसमूह के विस्तृत विवेचन के श्रंतर्गत ही ग्रा सकता है। हिंदी ध्वनियो का इस तरह का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के मुख्य विषय से सर्बंघ नहीं रखता।

<sup>ै</sup> कादरी, हि. फो, पृ० ४८, सक, ए. ग्र., § ६; सुनीतिकुमार चैटर्जी, 'ए स्केच श्राव बेंगाली फोनेटिक्स' (१६२१)

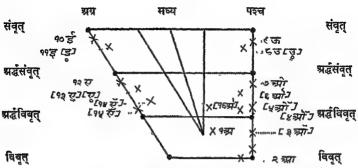

१२. य: यह ब्राइ विवृत् मध्यस्वर है अर्थात् इस के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ उपर उठता है श्रीर होठ कुछ खुल जाते हैं। य का व्यवहार बहुत शब्दों में पाया जाता है। यब, कमल, सरल, शब्दों में य क म स र में य का उच्चारण होता है।

शब्दांश के मध्य या श्रंत में श्राने से श्र की दो मुख्य भाषाध्विनयें पाई नाती हैं। शब्दांश के श्रंत में श्राने वाला श्र कुछ दीर्घ होता है तथा कुछ श्रिक खुला तथा पीछे की श्रोर हटा होता है। ये दो प्रकार के श्र खुला श्र तथा बंद श्र कहला सकते हैं। उत्पर के उदाहरणों में श्र, म, र के श्र बंद श्र हैं तथा क श्रीर स के श्र खुले श्र हैं।

हिंदी में शब्द या शब्दांश के श्रंत में श्राने वाले श्र का उचारण नहीं होता है किंतु इस नियम के श्रपवाद मी मिलते हैं । उपर के उदाहरणों में ब ल ल में उच्चारण की दृष्टि से श्र नहीं है। वास्तव में इन शब्दों में ये तीनों व्यंजन हलंत हैं श्रतः उच्चारण की दृष्टि से इन शब्दों का शुद्ध लिखित रूप श्रव कमल् सरल् होगा।

१३, श्रा: उचारण में एक या अर्द्धमात्रा काल अधिक होने के श्रति-रिक्त श्रा और श्र में स्थानमेद मी है। श्रा विवृत् पश्चस्वर है और प्रधान

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> गु., हि. ब्या,. 🖇 ३८

स्वर या से बहुत मिलता-जुलता है। इस के उच्चारण में जीम के नीचे रहने पर भी उस का पिछला भाग कुछ श्रंदर की तरफ़ ऊपर उठ जाता है। होठ बिलकुल गोल नहीं किए जाते, य की अपेदाा कुछ खुल श्रिक श्रवश्य जाते हैं। यह स्वर हस्व रूप में व्यवहृत नहीं होता।

उदा० ष्यादमी, काला, बादाम ।

१४. घाँ : श्रंग्रेज़ी के कुछ तत्सम शब्दों के लिखने में घाँ चिह्न का व्यवहार हिंदी में होने लगा है । श्रंग्रेज़ी घाँ का स्थान धा से काफ़ी ऊँचा है । प्रधान स्वर घाँ से घाँ का स्थान कुछ ही नीचा रह जाता है । श्रंग्रेज़ी में घाँ के श्रतिरिक्त उस का हस्व रूप घँ मी व्यवहृत होता है । हिंदी में दोनों के लिए दीर्घ रूप का ही व्यवहार लिखने श्रीर बोलने में साधारणतया किया जाता है ।

उदा० कॉङ्येस, कॉन्फ्रेन्स, लॉर्ड।

१५, भों : यह श्रद्धिविवृत् हस्य पश्चस्वर है। इस के उचारण् में जीम का पिछला भागा श्रद्धिविवृत् पश्च प्रधान स्वर के स्थान की अपेचा कुछ ऊपर की तरफ़ तथा श्रंदर की ओर दवा हुआ रहता है श्रीर होठ खुले गोल रहते हैं। इस का व्यवहार ब्रजभाषा में पाया जाता है।

उदा० श्रवलोकि हाँ सोच विमोचन को ( कवितावली, बाल ०,१); बरु मारिष्टु मोहि बिना पम घोष्टु हाँ नाथ न नाव चढ़ाइहाँ जू। (कवितावली, अयोध्या ०,६)।

१६. श्रों : यह श्रद्धिवृत दीर्घ परचस्वर है श्रोर इस के उचारण में होठ कुछ श्रिषक खुले गोल रहते हैं। प्रधान स्वर श्रों से इस का स्थान कुछ ऊँचा है। इस का व्यवहार भी अनमाषा में मिलता है। देवनागरी लिपि में इस घ्वनि के लिए पृथक् चिह्न न होने के कारण श्रो के स्थान पर श्रो या श्री लिख दिया जाता है किंतु वास्तव में यह ध्वनि इन दोनों से मिल्न है। अन-वासियों के मुख से यह ध्वनि

स्पष्ट रूप में प्रुनाई पड़ती है। ब्रजमाधा के वाकों, ऐसों, गायों, लायों श्रादि शब्दों में वास्तव में श्रों ध्विन है।

तेज़ी से बोलने में हिंदी संयुक्त स्वर औं (अओ) का उच्चा-रण मूल स्वर ओं के समान हो जाता है। उदाहरण के लिए औरत, मौन, सौ आदि शब्दों के शीघ बोलने में औ ध्विन ओं के सहश सुनाई पड़ने लगती है।

१९, घों : यह श्रर्द्धसंवृत् इस्व पद्यस्वर है । इस के उचा-रगा में होठ काफ़ी श्रिषक गोल किए जाते हैं । प्रधान स्वर श्रो की अपेचा इस का उचारण स्थान श्रिषक नीचा तथा मध्य की श्रोर क्षका है । इस का व्यवहार हिंदी की कुछ बोलियों में होता है । प्राचीन अज-भाषा काव्य में इस ध्वनि का व्यवहार स्वतंत्रता-पूर्वक पाया जाता है ।

उदा॰ पुनि लेत सोई जेहि लागि धरैं (कवितावली, बाल ॰,४); घोहि केर विटिया (अवधी बोली)।

१८. श्रो : यह श्रद्धिविवृत् दीर्घ पश्चास्त्रर है। इस के उच्चारण में होंठ स्पष्ट रूप से गोल हो जाते हैं। प्रधान स्नर श्रो से इस का उच्चारण स्थान कुछ ही नीचा है। हिंदी में यह मूल स्नर है, संयुक्त स्वर नहीं। संस्कृत की मूल ध्विन के प्रभाव के कारण इसे संयुक्त स्वर मानने का श्रम हिंदी में श्रव तक चला जा रहा है।

उदा० श्रोस, बोतल, चाटो ।

१९. उ: यह संवृत् इस्न पश्चस्वर है। इस के उचारण में जीभ का पिछला भाग काफ़ी ऊपर उठता है किंतु ज के स्थान की अपेद्या नीचे तथा मध्य की ओर कुका रहता है। साथ सी होठ बंद गोल किए जाते हैं।

उदा० उस, मधुर, ऋतु।

२०. जुः हिंदी की कुछ बोलियों मं फ्रसफ़साहट वाला ज भी पाया नाता है। फुसफुसाहट वाले स्वर तथा पूर्ण स्वर का स्थान एक ही होता है किंतु दोनों में श्रंतर है। पूर्ण स्वर के उच्चारण में दोनों स्वरतंत्रियां पूर्ण-रूप से तनी हुई बंद हो जाती हैं जिस से फेफड़ों से निकलती हुई हवा रगड़ खा कर निकलती है और घोष घ्वनियों का कारण होती है। फुसफुसाहट वाले स्वरों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों के दो तिहाई होठ बिल्कुल बंद रहते हैं किंतु तने नहीं रहते तथा एक तिहाई होठ खुले रहते हैं जिन से थोड़ी मात्रा में हवा धीरे-धीरे निकल सकती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि साधारण साँस लेने में स्वरतंत्रियों का गुँह बिल्कुल खुला रहता है तथा खाँसने के पहले या हम्ज़ा के उच्चारण में यह द्वार बिल्कुल बंद होकर सहसा खुलता है। कानाफूसी में जो बात-चीत होती है वह फुसफुसाहट वाली ध्वनियों की सहायता से ही होती है।

त्रज तथा अवधी में शब्दों के अंत में फ़ुसफ़ुसाहर वाला अर्थात् अघोष जुआता है।

उदा व अव जात्जु, अव आवत्जु; अव व उँट्जु, अव व भोरजु । २१. जः यह संवृत दीर्घ पश्च स्वर है। इस के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग इतने उपर उठ जाता है कि कोमल तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है। ज का उच्चारण-स्थान प्रधान स्वर ज से कुछ ही नीचा है। उ की अपेचा ज के उच्चारण में होठ अधिक ज़ोर के साथ बंद गोल हो जाते हैं।

उदा० जपर, मसूर, बालू।

२२. ई: यह संवृत् दीर्घ अप्र स्वर है। इस के उच्चारण में जीभ का अगला भाग इतना ऊपर उठ जाता है कि कठोरतालु के बहुत निकट पहुँच जाता है। प्रधान स्वर ई की अपेद्मा हिंदी ई का उच्चारण-स्थान कुछ नीचा है। ई के उच्चारण में होठ फैले खुले रहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वा., फो. इ, ∫ ५५ <sup>3</sup> सक., ए. ग्र., ∫ ११७

उदा० ईख, थमीर, श्राती।

२३, इ: यह संवृत् हस्त्र श्रग्न स्वर है। इस का उच्चारण स्थान ई की अपेन्ना कुछ श्रिक नीचा तथा श्रंदर की ओर है। इस के उच्चारण में फैले हुए होठ ढीले रहते हैं।

उदा० इस, मिलाप, त्रादि।

२४. इ : घोष इ का यह फुसफुसाहट वाला रूप है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन दोनों में कोई भेद नहीं है किंतु हू के उच्चारण में स्वरतंत्रियां घोष घ्वनि नहीं उत्पन्न करतीं विल्क फुसफुसा-हट वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यह स्वर ब्रज तथा श्रवधी श्वादि बोलियों में कुछ शब्दों के श्रंत में पाया जाता है।

उदा० त्रावत्हु, ऋव० गील्हु।

२५. ए : यह श्रद्धंसंवृत् दीर्घ श्रय स्वर है। इस का उच्चारण स्यान प्रधान स्वर ए से कुछ नीचा है। ए के उच्चारण में होठ ई की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक खुलते हैं।

उदा० एक, अनेक, चले।

२६. ए : यह ऋर्द्धसंदृत् हस्व अग्रस्वर है। इस के उच्चारण् में जीम का अग्रमाग ए की अपेन्ना कुछ अधिक नीचा तथा बीच की ओर क्षका हुआ रहता है। इस का व्यवहार साहित्यिक हिंदी में तो नहीं है किंतु हिंदी की बोलियों में इस का व्यवहार बराबर मिलता है।

उदा० अवधेस के द्वारे सकारे गई ( कवितावली, वाल०, १), अव० भ्रोहि केर बेटवा।

२९, एु : घोष ए का यह फ़सफ़साहट वाला रूप है । इस का उचारण स्थान ए के समान ही है, मेद केवल घोष ध्वनि और फ़स-

⁴सक, ए. अ, ु ११६

फ़ुसाहट वाली घ्वनि का है। यह घ्वनि श्रवधी शब्दों में मिलती है जैसे, कहंस्एु। ब्रजमाषा में कदाचित् यह घ्वनि नहीं है। साहित्यिक हिंदी में भी इस का प्रयोग नहीं पाया जाता।

२८. ऍ: यह अर्द्धविवृत् दीर्घ अग्र स्वर है इस का उच्चा-रण-स्यान प्रधान स्वर ऍ से कुछ ऊँचा है। यह स्वर अज की बोली की विशेषताओं में से एक है। अज में संयुक्त स्वर ऐ (अए) के स्थान पर यह मूल स्वर ही बोला जाता है।

उदा० ऍसो, कसो।

कादरी हिंदुस्तानी संयुक्त स्वर ऐ को संयुक्त स्वर नहीं मानते हैं। उदाहरणार्थ उन्हों ने ऐब, कैद, जै में यही मूल स्वर माना है। चैटर्जी ने बँगला ऐ को मी मूल स्वर ही माना है। वास्तव में हिंदी ऐ साधारणातया संयुक्त स्वर है किंद्रा जल्दी बोलने में कभी कभी मूल हस्व स्वर पूँ के समान इस का उच्चारणा हो जाता है। बेली ने पंजाबी माषा में ऐ को मूल हस्व स्वर माना है जैसे, पं० पैर, पैले (हि॰ पहले), शैर (हि॰ शहर)।

२८ हुँ: यह श्रद्धविवृत हुस्व श्रग्न स्वर है। इस के उच्चा-रण में जीम का श्रग्नमाग एँ की श्रपेचा कुछ नीचा तथा श्रंदर की श्रोर फ़ुका रहता है। इस का व्यवहार ब्रजमाषा काव्य में बराबर मिलता है जैसे, सुत गोद के मूपित लै निकसे (किवता ०, बाल ०, १)। जैसा उपर बताया गया है, हिंदी संयुक्त स्वर ऐ शीधता से बोलने में मूल हस्वस्वर एँ हो जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> सक., ए. ग्र., § ११८

र कादरी, हि फो., पु० ४१

व चै., बे. ले., ९१४०

<sup>8</sup> वेली, पंजावी फोनेटिक रीडर, पृ० XIV.

३०. र्थ : यह अर्द्धिवृत् मध्य हस्वार्द्ध स्वर है और हिंदी य से मिलता-जुलता है। इस के उच्चारण में जीम के मध्य का भाग अ की अपेता कुछ अधिक ऊपर उठ जाता है। अंग्रेज़ी में इसे 'उदासीन स्वर (neutral vowel) कहते हैं और े से चिहित करते हैं। यह ध्विन अवधी बोली में पाई जाती है, जैसे सोरंहीं, रामकं। पंजाबी भाषा में यह ध्विन बहुत शब्दों में सुनाई पड़ती है जैसे, पं॰ रईस्, वंचारा (हि॰ बिचारा), नौकंर् (हि॰ नौकर्)।

# ख, श्रनुनासिक स्वर

३१. साहित्यिक हिंदी के प्रत्येक स्वर का अनुनासिक रूप भी पाया जाता है। फ़ुसफ़ुसाहट वाले स्वरों और उदासीन स्वर (अं) को छोड़ कर हिंदी बोलियों में आने वाले अन्य विशेष स्वरों के भी प्रायः अनुनासिक रूप होते हैं। मूलस्वरों के समान समस्त अनुनासिक स्वरों का व्यवहार शब्दों में प्रत्येक स्थान पर नहीं मिलता है।

वास्तव में श्रतुनासिक स्वर को निरन्ननासिक स्वर से विल्कुल भिन्न मानना चाहिए क्योंकि इस भेद के कारण शब्दमेद या श्रर्थमेद या दोनों ही भेद हो सकते हैं। श्रनुनासिक स्वरों के उच्चारण में स्थान वही रहता है किंतु साथ ही कोमल तालु और कौना कुछ नीचे अन्न श्राता है जिस से मुख द्वारा निकलने के श्रतिरिक्त हवा का कुछ भाग नासिका-विवर में गूँज कर निकलता है। इसी से स्वर में श्रनुनासिकता श्रा जाती है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सक., ए. ग्र., ६६

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> वेली, पंजाबी फोनेटिक रीडर, पृ० XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup>देवनागरी लिपि में अनुनासिक स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के ऊपर कही बिंदी और कही अर्द्धचंद्र लगाया जाता है। इस पुस्तक में उदाहरणों में अनुनासिक स्वर के ऊपर वरावर बिंदी का ही प्रयोग किया गया है।

हिंदी की बोलियों में बुंदेली में अनुनासिक स्वरों का प्रयोग श्रिक होता है।

३२. नीचे अनुनासिक स्वर उदाहरण सहित दिए गए हैं:---

# साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त अनुनासिक स्वर

श्रं : श्रंगरला, हंसी, गंवार ।

त्रां : श्रांसू, बांस, सांचा।

थों : सोंड, जानवरीं, कोसीं।

उं : बुंघची, बुंदेली।

उं : उंघना, सुंघता, गेहूं।

ई : ईगुर, सीचना, आई।

इं : बिंदिया, सिंघाडा, घनिया।

एं : गेंद, बातें, में ।

## केवल बोलियों में प्रयुक्त अनुनासिक स्वर

श्रों : ब॰ लॉं, सॉं (कविता॰, उत्तर॰, ३४)।

र्घों : ब॰ मीं, हीं (कविता॰, उत्तर॰, ४१, ५६ )।

र्थों : अव ॰ गोंडिबा (हि॰ गांठ में बांधूँगा )।

ष्टुं : अव े एंड्या, (हि॰ सर पर मटकी या घड़े के नीचे रखने की रस्सी का गोल घेरा ) घेंट्र आ (हि॰ गला)

एँ : ब्र॰ तैं, तें ( कविता॰, उत्तर॰, ४४, १२६ )।

एँ : ब्र॰ तेँ, मेँ (कविता॰, उत्तर॰, ६१, १२८)।

९ सक., ए. अ., § १२१

<sup>₹</sup> सक., ए. ग्र., ६ १२१

### ग. संयुक्त स्वर

३३. हिंदी में केवल दो संयुक्त स्वरों को लिखने के लिए देवनागरी लिपि में एथक् चिह्न हैं। ये ऐ ( अष्टु ) और औ ( अओ ) हैं। इन्हीं चिह्नों का प्रयोग व्रजभाषा मूलस्वर ऐं और ओं के लिए तथा संस्कृत, हिंदी की कुछ बोलियों और कुछ साहित्यिक हिंदी के रूपों में पाए जाने वाले अइ और अउ संयुक्त स्वरों के लिए भी किया जाता है। इस प्रस्तक में ऐ औं का प्रयोग कम से केवल अप अओ संयुक्त स्वरों के लिए किया गया है।

सिद्धांत की दृष्टि से संयुक्त स्वर के उच्चारण में मुख अवयव एक स्वर के उच्चारण-स्यान से दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान की ओर सीधे मार्ग से तेज़ी से वदलते हैं जिस से साँस के एक ही भांक में, अवयवों में परिवर्तन होती हुई अवस्था में, ध्विन का उच्चारण होता है। अतः संयुक्त स्वर को दो भिन्न स्वरों का संयुक्त रूप मानना ठीक नहीं है। संयुक्त स्वर एक अचर हो जाता है किंद्ध निकट आने वाले दो भिन्न स्वर वास्तव में दो अचर हैं। यदि ठीक उच्चारण किया जाय तो ऐ (अए) और अ-ए में प्रथम संयुक्त स्वर है और दूसरा दो स्वरों का समूह मात्र है।

सच्चे संयुक्त स्वर तथा निकट में आने वाले दो या अधिक स्वतंत्र मूल स्वरों में सिद्धांत की दृष्टि से मेद चाहे किया जा सके किंतु व्यवहारिक दृष्टि से दोनों में भेद करना कठिन है। निकट आने वाले स्वर प्रचलित उच्चारण में संयुक्त स्वर हो जाते हैं। इसी लिए यहां संयुक्त स्वर और स्वरसमूह में भेद नहीं किया गया है—दोनों ही के लिए संयुक्त स्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रचलित लिपि चिह्न ऐ औं के अतिरिक्त अन्य संयुक्त स्वरों के लिए मूल स्वरों का व्यवहार किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वा., फ़ो. इं., § १६९

यदि दो हस्य स्वरों के समूह को सच्चा संयुक्त स्वर माना जाय तो साहित्यिक हिंदी में ऐ (अए), औ (अओ) ही संयुक्त स्वर माने जा सकेंगे।

् ३४० वास्तव में हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में प्रयुक्त दो स्वरों के संयुक्त रूपों की संख्या बहुत अधिक है। नीचे हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में व्यवहत संयुक्त स्वर उदाहरण सहित दिए जा रहे हैं।

# साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त हो स्वरों का संयोग'

भौ (भभौ) : औरत, बौनी, सौ । भ्रई : कई गई नई। : ऐसा, कैसा, बैर। ऐ ( अए ) : गए, नए, घए (चूल्हे में रोटी सेकने की जगह) ग्रए षाष्ट्रो, लाष्ट्रो, लाष्ट्रो। श्राश्रो : धराऊ, खाऊ, नाऊ । धान त्राई : श्राई, काई, नाई। श्राए राए, माए, जाए। स्रोई : खोई, लोई, कोई। च्चोए : बोए, खोए, रोए। सोत्रा, खोत्रा, चोत्रा। ग्रोग्रा बुमा, चुमा, जुमा। उश्रा

<sup>ै</sup> यहा पर यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि सयुक्त स्वरो के एक अश में इ, ई, ए या ए होने पर तालव्य अर्द्ध स्वर य् तथा उ, ऊ, ओ या ओ होने पर कठघोष्ठ्य अर्द्ध स्वर व् लिखने की प्रथा रही है, जैसे आयी, आये, लिया, वियोग, बुवा, आवो, खोवा, केवड़ा आदि। उच्चारण की दृष्टि से य् या व् का आना सदिग्ध है, इसी लिए इस तरह के समस्त स्वरसमूहो को सयुक्त स्वर माना गया है।

```
उई : सुई, चुई, रुई ।

उए : चुए, कुए, खुए ।

इया : लिया, दिया, दुनिया ।

इयो : वियोग, नियोग ।

इए : दिए, लिए, पिए ।

एथा : खेथा, सेम्रा, टेथा ।

एई : खेई, लेई, सेई ।
```

उपर के संयुक्त स्वरों के श्रातिरिक्त कुछ टो स्वरों के संयुक्त रूप विशेष रूप से हिंदी वोलियों में ही पाए जाते हैं। ये उदाहरण सहित' नोचे दिए जाते हैं।

```
श्रश्रो : ब्र० गथ्यो (हि० गया), ब्र० लथ्यो (हि० लिया)।

ग्रां : श्रव० ता (हि० तव), श्रव० सा (हि० सो )।

ग्रां : ब्र० ता (हि० तो भी), ब्र० गा (हि० गाय)।

ग्रां : ब्र० श्रां (हि० ऐसी), ब्र० जह सी (हि० जैसी)।

ग्रां : ब्र० श्रां (हि० श्रां सी), ब्र० स्टां (हि० मुटांव)।

ग्रां : ब्र० श्रां (हि० श्रां सी), ब्र० जा (हि० मुटांव)।

ग्रां : ब्र० श्रां (हि० श्रां ), ब्र० जा (हि० जावे)।

ग्रां : श्रव० घों जना।

ग्रां : श्रव० घों जना।

ग्रां : श्रव० घों चें (हि० होगा), ब० सो (हि० वह ही)।

ग्रों : श्रव० घों मुं ।

ग्रों : श्रव० घों मुं ।
```

९ श्रवधी के समस्त उदाहरण सक., ए. श्र., § १२७ से लिए गए है।

ग्रोउ : ग्रव॰ होउ ( हि॰ होवे ), ब॰ घोउन ।

योयो : ब ॰ धोयो (हि ॰ घोया)।

ग्रोइ : अव० होइ (हि० होवे)।

उद्य : ब्र॰ सुत्रन (हि॰ तोतों), ब्र॰ चुत्रन (हि॰ चूने)।

उइ : अव ० दुइ (हि॰ दो)।

उर्इ : अव ० रुई ।

इच ः ब ॰ सिच्यत (हि॰ सींता)।

इउ : अव ० घिउ (हि० घी), ब्र० दिउली (हि० घने के दाने)।

इई : अव ० पिई (हि० पी)।

पुत्रो : ब॰ नेत्रोला, ब॰ केन्रोड़ा, ब॰ बेन्रोपार (हि॰ व्यापार)।

एउ : भ्रव० देउ (हि० दो—देना)।

एम्रो : ब्र॰ देम्रो (हि॰ दो--देना), ब्र॰ सेम्रो।

एइ : अव ० देह (हि० दे), अ० लेह (हि० ले)।

एए : अव ० खेए चलउ ।

३५, हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में कुछ तीन संयुक्त स्वर मी मिलते हैं। ये उदाहरण सहित नीचे दिए जा रहे हैं।

## साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त तीन संयुक्त स्वर

**अह्या : तह्यारी, मह्या, मह्या ।** 

अज्ञा : कज्ञा, ब॰ बुलज्ञा (हि॰ बुलावा)।

श्राइए : श्राइए, गाइए, लाइए।

इन के अतिरिक्त कुछ तीन-संयुक्त-स्वर विशेष रूप से बोलियों में पाए जाते हैं। ये उदाहरण सहित नीचे दिए जाते हैं। घउँऐ : ब॰ गउँऐ।

थ्रइथो : व्र० थ्रइथो (हि० ग्राना), व्र० जङ्ग्रोँ (हि० जाना)।

थाइउ : अव॰ थाइउ ( हि॰ तुम थाई ं )।

श्राएउ: श्रव० साएउ।

चाइचों : व ० चाइचें (हि॰ चाना),व॰ जाइचों (हि॰ जाना)।

घोड्घा: भव० लोड्घा (हि० लोई-कम्मल)।

श्रोएउ : श्रव॰ घोएउ (हि॰ घोया)।

उइथा : व० घुइया ।

इग्रज : अव॰ जियाज (हि॰ नियो)।

इश्राई : व॰ सियाई (हि॰ सिलाई), व॰ पियाई।

(हि॰ पिलाई)।

इम्राज : व ० पियाज ।

इष्ट : त्रव॰ पिएउ (हि॰ पिया)।

एएउ : अव॰ सेएउ (हि॰ सेया)।

एइया : श्रव० नेइत्रा ।

### घ स्पर्श व्यंजन

३६. ृक् : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में इस ध्विन का व्यवहार केवल फ़ारसी-अरवी के तत्सम शब्दों में किया जाता है। वास्तव में यह विदेशी ध्विन है। प्राचीन साहित्य में तथा हिंदुस्तानी जनता में क् के स्थान पर क् हो जाता है। क् का उच्चारण जिह्नामूल को कौवे के निकट कोमल तालु के पिछले भाग से झुआ कर किया जाता है। यह अल्पप्राण, अघोप, जिह्नामूलीय, स्पर्श व्यंजन है और इस का स्थान जीम तथा तालु दोनों की दृष्टि से सब से पीछे है। उदा॰ काबिल, मुकाम, ताक ।

३९. क् : क् का उच्चारण जीम के पिछले माग को कोमल तालु से छुत्रा कर किया जाता है। यह अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श व्यंजन है। प्रा॰ मा॰ आ॰ काल में कवर्ग का उच्चारण कोमल तालु के स्थान की दृष्टि से आजकल की अपेना कदाचित कुछ अधिक पीछे से होता था, अतः क् उस समय क् के कुछ अधिक निकट रहा होगा। इसी लिए कवर्ग का स्थान 'कंठ्य' माना जाता था। आजकल का स्थान कुछ आगे हट आया है।

उदा० कमला, चिकया, एक ।

३८ ल : ल और क के उचारण-स्थान में कोई भेद नहीं है कितु यह महाप्राण, श्रघोष, स्पर्श व्यंजन है। ज्ञजभाषा, श्रवधी श्रादि बोलियों में फ़ारसी-श्रवधी संघर्षी ल् के स्थान पर बराबर स्पर्श ल् हो जाता है।

उदा॰ लटोला, दुलडा, मुख।

३९. ग्: ग् का उच्चारण भी जीभ के पिछले भाग को कोमल ताद्ध से छुत्रा कर होता है किंद्ध यह अल्पप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है। हिंदी की बोलियों में फ़ारसी-अरबी ग् के स्थान पर ग् हो जाता है किंद्ध साहि-त्यिक हिंदी में यह भेद क़ायम रक्खा जाता है।

उदा० गमला, जमह, आग।

४०. घ्ः घ् का स्थान पिछले कवर्गीय न्यंजनों के समान ही है किंतु यह महाप्राण्, घोष, स्पर्श न्यंजन है।

उदा॰ घर, बघारना, बाघ।

४१, दः समस्त ट्वर्गीय ध्वनियों का उच्चारण जीम की नोक को उलट कर उस के नीचे के हिस्से से कठोर तातु के मध्य भाग के निकट छुत्रा कर किया जाता है। प्राचीन परिभाषा के अनुसार ट् आदि मूर्द्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ट् अल्पप्राण्, अघोष, स्पर्श व्यंजन है। उच्चारण की कठिनाई के कारण ही बच्चे ट्वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण बहुत देर में कर पाते हैं।

कुछ विद्वानों के मत में मूर्द्धन्य व्यंजन ध्वनियें भारत-यूरोपीय काल की नहीं हैं बिल्क त्रायों के भारत में त्राने पर अनार्यों के संपर्क से इन का व्यवहार प्रा० भा० आ० में होने लगा था। जो हो मूर्द्धन्य ध्वनि वाले शब्दों की संख्या वेदों में अपेक्षित रूप से कम अवश्य है। हिंदी में ट् का व्यवहार काफ़ी होता है।

उदा॰ टीला, काटना, सरपट।

श्रंगरेज़ी की ट्, ड् घ्वनियें मूर्द्धन्य नहीं है बल्कि वर्त्स्य हैं श्रयीत् उत्पर के मसूड़े पर विना उत्तरे हुए जीम की नोक छुत्रा कर इन का उच्चारण किया जाता है। हिंदी में कर्त्स्य ट्ड् (ट्डूड्) न होने के कारण हिंदी बोलने वाले इन ध्वनियों को या तो मूर्द्धन्य (ट्ड्) या दंत्य (त्ट्) कर देते हैं।

४२, ट्: स्थान की दृष्टि से ट् और ट् में भेद नहीं है किंतु ट् महाप्राण् अयोग, मूर्द्धन्य, स्पर्श न्यंजन है ।

उदा॰ उडेरा, कठोर, काठ।

४३. इ : इ का उच्चारण भी जीभ की नोक का उलट कर कठोर तालु के मध्य भाग के निकट हुआ कर होता है किंतु यह श्रल्पप्राण, घोष, मूर्द्धन्य, स्पर्श व्यंजन है।

उदा० डमरू, गंडेरी, खड ।

४४. ट्ः ट् महाप्राण, घोष, मूर्द्धन्य, स्पर्श व्यंजन है। इस का प्रयोग हिंदी में शब्दों के आरंभ में ही पाया जाता है।

उदा० दकना, दपली, दंग ।

४५. तः त् का उच्चारण नीम की नोक से दाँतों की उपर की पंक्ति को छूकर किया नाता है। यह अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श न्यंनन है।

उदा० ताल, पत्तल, बात ।

. ४६. यः त श्रौर थ् के उच्चारण-स्थान में कोई मेद नहीं है किंतु थ् महाप्राण, श्रघोष, स्पर्श व्यंजन है। उदा० थोडा, सुथरा, साथ।

४९. द्: द् का उच्चारण मी जीम की नोक से दाँतों की ऊपर की पंक्ति को छूकर किया जाता है किंद्ध द् अल्पप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है।

उदा० दानव, बदन, चाँद ।

४८. ध्ः ध् का उचारण् मी श्रन्य तवर्गीय घ्वनियों के समान ही होता है कितु यह महाप्राण्, घोष, स्पर्श व्यंजन है।

उदा० घान, बधाई, साघ।

४९, प्रप्का उचारण दोनों होठों को छुत्रा कर होता है। श्रोष्ठ्य ध्वनियों के उचारण में जोम से सहायता बिलकुल नहीं ली जाती। प् श्राल्पप्राण, श्रघोष, स्पर्श व्यंजन है। श्रंत्य श्रोष्ठ्य ध्वनियों में स्फोट नहीं होता।

उदा० पान, काँपना, श्राप।

५०. फ् : प् श्रीर फ् का उचारण-स्थान एक है किंतु यह महाप्राण, श्राचीष, स्पर्श व्यंजन है।

उदा० फूल, बफारा।

भ्र. व् : व् का उच्चारण भी दोनों होठों को छुष्टा कर होता है किंतु यह श्रह्मप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है।

उदा ० ज्ञुनना, साजुन, सब । ५२. म् : म् महाप्राण, घोष, श्रोष्ट्य, स्पर्श व्यंजन है । उदा ० मलाई, समा ।

### ड. स्पर्शसंघर्षी '

**५३**, च् ! च् का उच्चारण जीभ के अगले हिस्से को उपरी मसूड़ों

<sup>ै</sup> व्वित-सब्धी प्रयोग करने के बाद कुछ विद्वान् (दे, चै. वे. फो, § १६; कादरी, हि. फो., पृ० दर; सक, ए ग्र, ३०) इस परिणाम पर पहुँचे

के निकट कडोरतालु से कुछ रगड़ के साथ छ्कर किया जाता है। अतः यह स्पर्शसंघर्षी ध्विन मानी जाती है। तालु के स्यान की दृष्टि से चवर्गीय व्यंजनों का स्थान ट्वर्गीय व्यंजनों की अपेचा आगे की और होने लगा है। प्राचीन काल में संभवतः पीछे की ओर होता था। तभी तो चवर्ग को ट्वर्ग के पहले ख्व्या जाता था। च् अल्प प्रास्, अधोप, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है।

उदा० चन्दन, क्रचौड़ी, सच।

५४, छ्: च् श्रोर छ् का स्थान एक ही है किंतु छ् महाप्राग्। श्रघोष, स्पर्श व्यंजन है।

उदा० बीलना, कछुत्रा, कच्छ।

५५, ज् ः ज् का उच्चारण भी जीम के अगले हिस्से को ऊपरी मसूड़ों के निकट कठोर तालु से कुछ रगड़ के साथ छूकर किया जाता है। किंतु ज् अल्पप्राण, घोष, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है।

उदा० जगह, गरजना, साज।

५६. ह् ः ह् का स्थान भी अन्य चवर्गीय ध्वनियों के समान ही है किंतु यह महाप्राण, घोष, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है।

उदा॰ भकोरा, उलमना, बांम ।

है कि भारतीय आधुनिक चवर्गीय घ्वनियें शुद्ध स्पर्श न होकर स्पर्शसघर्षी व्यजन है। मेरी समक्ष में इस सर्वध मे एक दो से अधिक हिंदी बोलने वालो पर प्रयोग करके देखने की आवश्यकता है, तभी ठीक निर्णय हो सकेगा। अब तक की खोज के आधार पर यहा चवर्गीय ध्वनियो को स्पर्शसघर्षी मान लिया गया है। बेली ने पजाबी च् ज् को स्पर्शसघर्षी न मान कर स्पर्श व्यजन माना है (वेली, पंजाबी फोनेटिक रीडर, पृ० XI)। संभव है कि भारतीय चवर्गीय ध्वनियो को स्पर्शसघर्षी समक्षने में कुछ प्रभाव अधेजी च् ज् ध्वनियो का भी हो। अगरेजी च् ज् अवश्य स्पर्शसघर्षी है।

# च. अनुनासिक

49, ङ् ः ङ् का उचारणा जीम के पिछले माग को कोमल तालु से छुत्रा कर होता है किंतु उस के उच्चारणा में कोमल तालु कौना सहित नीचे को मुक बाता है। जिस से कुछ हना हलक के नाक के छिद्रों में होकर निकलते हुए नासिका-विवर में गूँज पैदा कर देती है। कोमल तालु के नीचे मुक ब्राने के कारणा समस्त ब्रानुनासिक व्यंजनों के उच्चारणा में जीम निरन्ननासिक व्यंजनों की अपेन्ना तालु के कुछ ब्राधिक पिछले माग को छूती है। निरन्ननासिक स्पर्श-व्यंजनों के उच्चारणा में कौना सहित कोमलतालु कुछ पीछे को ह्या रहता है जिस से हलक के नासिका के छिद्र बंद रहते हैं। ङ् घोष ब्राल्पप्राणा, कंट्य, ब्रानुनासिक घ्यनि है।

स्वर सहित ङ् हिंदी में नहीं पाया जाता। शब्दों के आदि या आंत में भी इस का व्यवहार नहीं होता। शब्दों के बीच में कवर्ग के पहले ही ङ् सुनाई पड़ता है। देवनागरी लिपि में ङ् तथा समस्त अन्य पंचम अद्य-नासिक व्यंजनों के लिए अब प्रायः अनुस्वार लिखा जाता है।

उदा० श्रंक, कंघा, बंगू।

भूद, ज् शं ज् घोष, अल्पप्राण, तालव्य, अनुनासिक ध्विन है। ज् ध्विन साहित्यिक हिंदी के शब्दों में नहीं पाई जाती। साहित्यिक हिंदी के पहले आने वाले अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण न के समान होता है। सं० च्य्रजल, कञ्च आदि का उच्चारण हिंदी में चन्चल, कन्ज की तरह होता है। अवधी में यह ध्विन बतलायी जाती है किंद्रा जो उदाहरण दिए गए हैं (तमंचा, पंजा, संका) उन में इस ध्विन का होना संदिग्ध है। ब्रज की बोली में नाज् (हि॰ नहीं) साज् साज् (विशेष प्रकार की आवाज़) आदि

<sup>&#</sup>x27;सक., ए झ., ९ ६०

शब्दों में ज् की सी ध्विन सुनाई पड़ती है। यह ज् भी श्रानुनासिक य् श्रायीत् यं से बहुत मिलता-जुलता है।

५०. ए : ए अल्पप्राण, घोष, मूर्द्धन्य, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक होने के कारण इस का उचारण निरनुनासिक मूर्द्धन्य व्यंजनों की अपेचा कठोर तालु पर कुछ अधिक पीछे की ओर उलटी जीम की नोक छुआ कर होता है। स्वर सहित यह घ्वनि हिंदी में केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में मिलती है और उन में भी शब्दों के आदि में नहीं पाई जाती।

उदा० गुण, परिणाम, चरण ।

हिंदी में व्यवहत संस्कृत शब्दों में मूर्द्धन्य स्पर्श-व्यंजनों के पूर्व हलंत य् का उचारण न् के समान हो गया है। जैसे सं॰ पिषडत, करटक आदि शब्दों का उचारण हिंदी में पिन्डत, करटक की तरह होता है। अर्द्धस्वरों के पहले हलंत य् ध्विन रहती है, जैसे करव, प्रयथ आदि। हिंदी की बोलियों में य् ध्विन का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता है। या के स्थान पर बरावर न् हो जाता है जैसे चरन, गनेस, गुन। वास्तव में हिंदी य् का उचारण ड्रॅ से बहुत मिलता-जुलता होता है।

६०. न : न श्रल्पप्राण, घोष, वत्स्य, श्रनुनासिक व्यंजन है। इस के उच्चारण में जीम की नोक दंत्य स्पर्श व्यंजनों के समान दाँतों की पंक्ति को न छूकर उपर के मसूड़ों को छूती है। श्रतः प्राचीन प्रथा के श्रनुसार न को दंत्य मानना ठीक नहीं है। यह वास्तव में वर्त्स्य है।

उदा० निमक, बन्दर, कान ।

६१. न्ह् : न्ह् महाप्राण, घोष, क्तर्स्य, अनुनासिक व्यंजन है । हिंदी में इसे मूल ध्वनि नहीं माना जाता रहा है किंतु आधुनिक विद्वान् ै इसे संयुक्त

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>कादरी, हिं. फो., पृ० ८६ सक., ए ग्र., § ६२

व्यंजन न मान कर घ्, घ्, म् त्रादि की तरह मूल महाप्राण व्यंजन मानते हैं। उदा० उन्हों ने, कन्हैया, जिन्हों ने।

६२. म् : म् का उचारण भी श्रोष्ट्य स्पर्श व्यंननों के समान दोनों होठों को छुत्रा कर होता है किंतु इस के उच्चारण में अन्य अनुनासिक व्यंजनों के समान कुछ हवा हलक के नाक के छिद्रों में होकर नासिका-विवर में गूँज उत्पन्न करती है । म् अल्पप्राण्, घोष, ओष्ट्य, अनुनासिक व्यंजन है ।

उदा॰ माता, कमाना, श्राम ।

६३, म्ह् म्ह् महाप्राण्, घोष, श्रोष्ठ्य, श्रनुनासिक व्यंजन है। न्ह् के समान इसे भी श्राधुनिक विद्वान् संयुक्त व्यंजन न मान कर मूलमहाप्राण व्यंजन मानते हैं।

उदा० तुम्हारा, कुम्हार, श्रव० नम्हा (हि० न्नहाा)

### छ, पात्रिवंस

६४. ल् : ल् के उच्चारण में जीय की नोक उपर के मसूडों को श्रन्छी तरह छूती है किंद्ध साथ ही जीभ के दाहिने-वार्थे जगह छूट जाती है जिस के कारण हवा पारवों से निकलती रहती है। इस लिए ल् घ्वनि देर तक कही जा सकती है। ल् पार्श्विक, अल्पप्राण्, घोष, वर्ल्य ध्वनि है। ल् ध्वनिका उच्चारण र्केस्थान से ही होता है किंतु इस का उच्चारण र की अपेदाा सरल है इस लिए आरंभ में बच्चे र की जगह ल बोलते हैं।

उदा० लाभ, खलना, बाल।

६५. त्ह्ः यह ल् का महाप्राण् रूप है। बोलियों में इस का

१ कादरी, हि. फो, पृ० ८७ सक., ए. घ, ९६१ १६

प्रयोग बरावर मिलता है। न्ह्, म्ह् की तरह इसे भी अन्य महाप्राख व्यंजनों के समान माना गया है।

उदा ० व० सल्हा (हि० सलाह), श्रव० पत्हागृन्, व० काल्हि (हि० कल )।

# ज, लुंटित

६६. र्: र्कं उचारण मं जीम की नोक दो-तीन वार वर्त्स या उत्पर के मसूड़े को शीव्रता से इती है। र् लुंडित, अल्पप्राण, वर्त्स्य, घोप ध्विन है। वच्चों को इस तरह जीम रखने में बहुत कडिनाई पड़ती है इसी लिए वच्चे बहुत दिनों तक र्का उच्चारण नहीं कर पातं।

उदा० राम, चरण, पार।

६९. र्ह : यह र्का महाप्राण् रूप है । बोलियों में इस का प्रयोग बराबर होता है । यह ध्विन शब्द के मध्य में ही मिलती है । ईंट्र आदि के समान रह भी मूल ध्विन मानी जाती है ।

उदा॰ व॰ कर्हानो (हि॰ कराहना), अव॰ अर्ही (हि॰ अरहर )।

### म. उत्सिम

६८. .इ : .इ का उच्चारण जीम की नोक को उलट कर नीचे के हिस्से से कडोर तालु को माटके के साय कुछ दूर तक क्रूकर किया जाता है। .इ न तो इ की तरह स्पर्श ध्वनि है और न र् की तरह लुंटित ध्वनि है। .इ श्वलपप्राण, घोष, मूर्द्धन्य, उत्किस ध्वनि है। हिंदी में यह नवीन ध्वनियों में

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> क़ादरी, हि. फ़ो., पृ० ६० सक., ए. ग्र., §७५

<sup>े</sup> क़ादरी, हि. फ़ो., पृ० ६२ सक., ए. ग्र., § ७२

से एक है। .ड् शब्दों के मध्य या अर्त में प्रायः दो स्वरों के बोच में ही अपता है।

उदा० पेड, बड़ा, गड़बड़ ।

हट. .ह् : .इ और .ट् का उचारण-स्थान एक ही है किंतु .ट् महाप्राण, घोष; मूर्द्धन्य, उित्त्वप्त घ्विन है। .ट् वास्तव में .ड् का रूपांतर है ढ का नहीं। यह ध्विन भी हिंदी में नवीन है और शब्दों के मध्य या श्रंत में प्राय: दो स्वरों के बीच में पाई जाती है।

उदा० बढ़िया, बूढ़ा, बढ़ ।

### ज. संघर्षी

99. .ह् : विसर्ग या श्रघोष हू-,ह्-के उच्चारण में जीम श्रौर तालु श्रथवा होठों की सहायता विल्कुल नहीं ली जाती । हवा को श्रंदर से ज़ोर से फेंक कर मुखद्वार के खुले रहते हुए स्वरयंत्र के मुख पर रगड़ उत्पन्न कर के इस ध्विन का उच्चारण किया जाता है । विसर्ग या .ह् श्रौर श्र के उच्चारण में मुख के समस्त श्रवयव समान रहते हैं, भेद केवल इतना होता है कि श्र के उच्चारण में हवा ज़ोर से नहीं फेंकी जाती श्रौर विसर्ग के उच्चारण में हवा ज़ोर से फेंकी जाती श्रौर विसर्ग के उच्चारण में हवा ज़ोर से फेंकी जाती है । साथ ही विसर्ग श्र के समान घोष ध्विन नहीं है । विसर्ग वास्तव में श्रघोष ह-.ह् मात्र है श्रतः इसे स्वरयंत्रमुखी, श्रघोष, संघषीं ध्विन कह सकते हैं ।

हिंदी में विसर्ग का प्रयोग थोड़े से संस्कृत तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी के शब्दों में छ: शब्द तथा छि: आदि विस्मयादि बोधक शब्दों में भी इस का व्यवहार मिलता है। दु:ल शब्द में विसर्ग (प्रा० भा० आ० का जिह्वामूलीय) लिखा तो जाता है, लेकिन इस का उच्चारण क् के समान होता है। ल् (क्+.ह्) ट् (ट्+.ह्), आदि अधोष महाप्राण व्यंजनों में भी विसर्ग या हू ही पाया जाता है।

उदा० पुनः, प्रायः, छः।

9१. ह्: ह और निसर्ग या ह का उच्चारण-स्थान एक ही है भेद केवल इतना है कि निसर्ग अधोप ध्विन है और ह घोप ध्विन है। शब्द के अंत में आने वाला हू घोप रहता है, नैसे यह, वह, आह। शब्द के आदि में आने वाले ह के घाप होने में मतभेद है । घ् (ए+ह) ह ( इ+ह् ) आदि घोप महाप्राण न्यंननों में घोप ह पाया जाता ह। ह स्वरयंत्रमुखी, घोप, संघर्षी ध्विन है।

उदा० हाथी, कहता, साह्कार।

9२. . ख् ः . ख् का उच्चारण निह्नामूल को कौवे के निकट कोमल तालु से लगा कर किया जाता है किंतु इस के उच्चारण में हलक का दरवाज़ा विल्कुल बंद नहीं किया जाता अतः हवा रगड़ खा कर निकलती रहती है। . क् के समान स्पर्श व्वनि न हो कर . ख जिह्नामूलीय, अघोप, मंघपीं व्वनि है, अतः ख आदि स्पर्श व्यंजनों के साथ इसे रखना टीक नहीं है। . ख् व्वनि हिंदी में कारसी-अरवी तन्सम शब्दों में ही व्यवहत होती है। यह भारतीय आर्यभापा की व्वनि नहीं है। कौवे के निकट से वोली जाने वाली प्राचीन व्वनियें हिंदी में नहीं यीं अतः हिंदी वोलियों में ख् के स्थान पर प्रायः ख् का उच्चारण किया जाता है।

उदा० खराव, दुखार, वलख़।

9३. .ग् : .ख् श्रौर .ग् के उच्चारण-स्थान एक ही हैं। .ग् भी निह्वा-मूलीय, संघर्षी ध्विन है किंतु यह श्रवोप न हो कर घोप है। .ग् भी भारतीय श्रार्यभाषा की ध्विन नहीं है श्रौर फ़ारसी-श्ररवी तत्सम शब्दों में ही पाई नाती है। उच्चारण की दृष्टि से .ग् को ग् का रूपांतर सममना भूल है

<sup>°</sup>सक., ए अ., ु ह६

<sup>&</sup>quot;सक., ए. ग्र., ु ८४; कादरी, हि. फ्रो., पृ० ६६

यद्यपि हिंदी बोलियों में ग् के स्थान पर प्रायः ग् का ही प्रयोग किया जाता है।

उदा० ग्रीब, चोगा, दाग ।

98. स् : स् का उचारण जीम की नोक को कठोर तालु को रगड़ के साथ छूकर किया जाता है। स् अघोष, संवर्षी, तालव्य घ्विन है। यह घ्विन प्राचीन है और फ़ारसी-अरबी तथा अंग्रेज़ी आदि से आए हुए विदेशी शब्दों में भी मिलती है। हिंदी बोलियों में स् के स्थान पर प्रायः स् का उचारण होता है।

उदा ० शब्द, पशु, वश; शायद, पश्मीना; शेयर (Share) ।

94. स्: स् का उच्चारण नीम की नोक से वर्त्स स्थान को रगड़ के साथ छूकर किया जाता है। स् वर्त्स्य, संघर्षी, अघोष ध्वनि है।

उदा० सेना, कसना, पास ।

9६, ज् ः ज् श्रौर स् का उचारण-स्यान एक ही है श्रथीत् ज् भी वर्त्स्य, संघर्षी ध्विन है किंतु यह स् की तरह श्रघोष न हो कर घोष है। श्रतः वास्तव में ज् स्पर्श ज् का रूपांतर न होकर स् का रूपांतर है। ज् भी विदेशी ध्विन है श्रौर फ़ारसी-अरबी तत्सम शब्दों में ही व्यवहत होती है। हिंदी बोलियों में ज् के स्थान पर ज् हो जाता है।

उदा० जालिम, गुजर, बाज ।

99. फ़् : फ़् का उचारण नीचे के होठ को ऊपर की दाँतों की पंक्ति से लगा कर किया जाता है, साथ ही होठों और दाँतों के बाब से रगड़ के साथ हवा निकलती रहती है। फ़् दंत्योष्ठ्य, संघर्षी, अयोष ध्विन है। ध्विन-शास्त्र की दृष्टि से फ़् को स्पर्श फ् का रूपांतर मानना उचित नहीं है। फ़् भी हिंदी में विदेशी ध्विन है और फ़ारसी-अरवी के तस्सम शब्दों में ही व्यवहत होती है। हिंदी बोलियों में इस का स्थान फ़ ले लेता है क्योंकि यह हिंदी को प्राचीन प्रचलित ध्विनयों में फ़् के निकटतम है।

उदा॰ ,फारसी, साफ, वर्फ ।

95, वृ : वृ का उच्चारण भी नीचे के होठ को उपर के दाँतों से लगा कर किया जाता है, साथ ही होठ और दाँतों के बीच से रगड़ खाकर कुछ हवा निकलती रहती है। वृ दंत्योष्ट्य, संघर्षी घोप ध्वनि है । वृ की अपेदा वृ ध्वनि सरल है। हिंदी की बोलियों में वृ के स्थान पर प्रायः वृ का ही उच्चारण होता है। वृ प्राचीन ध्वनि है। हिंदी में व्यवहृत विदेशी शब्दों में भी यह ध्वनि पाई जाती है।

उदा॰ वन, चावल, यादव, वलवला ।

## ट. अर्हुस्वर

30. यू : यू का उच्चारण जीम के अगले माग को कठोर तालु की स्रोर ले जा कर किया जाता है किंतु जीम न चवर्गीय ध्वनियों के समान तालु को अच्छी तरह छूती ही है श्रीर न इ आदि तालन्य स्वरों के समान दूर ही रहती है । अतः यू को अंतस्य या अर्द्धस्वर अर्थात् व्यंजन श्रीर स्वर के बीच की ध्वनि माना जाता है । जीम को इस तरह तालु के निकट रखना कठिन है, इसी लिए हिंदी बोलियों में प्रायः यू के स्थान पर शब्द के आरंभ में प्रायः जू हो जाता है । यू तालन्य, घोष, अर्द्धस्वर है । यू का उच्चारण पुश्र से मिलता-जुलता होता है ।

उदा० यम, नियम, श्राय ।

है तो इस का उच्चारण दंत्योध्य न होकर द्वयोध्य हो नाता है। किंतु

<sup>ै</sup>कादरी ने (हि फो, पृ० ६४) महाप्राण व् श्रयीत् व्ह का उल्लेख भी किया है। व् के बाद यदि स्वर + ह् हो तो तेज बोलने में स्वर के लुप्त हो जाने से व् का उच्चारण व्ह के समान हो जाता है, जैसे वहा> व्हा; वही> व्ही। हिंदी में श्रभी महाप्राण व् का उच्चारण स्थायी रूप से नहीं होता है।

व के उच्चारण की तरह दोनों होठ बिल्कुल बंद नहीं किए जाते श्रीर न संघर्ष ही होता है। व के उच्चारण में जीम का पिछला भाग भी कोमल तालु की तरफ़ उठता है किंद्य कोमल तालु को स्पर्श नहीं करता। व कंठचोष्ठ्य, घोष, श्रद्धस्वर है। हिंदी बोलियों में भी यह ध्विन विशेष रूप से पाई जाती है। व का उच्चारण श्रोश्र से मिलता-जुलता होता है।

उदा० क्वांरा, स्वाद, स्वर ।

दश, उपर वर्णित समस्त ध्वनियों का वर्गीकरण कोछक में विस्तार से किया गया है। आशा है प्रत्येक हिंदी ध्वनि के ठीक रूप को तथा ध्वनियों के आपस के भेद को समम्तने में यह वर्गीकरण विशेष रूप से सहायक होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सक., ए. भ्र., १ ६६

## अध्याय २

# हिंदी ध्विनयों का इतिहास

दर, पिछले श्राच्याय में साहित्यिक हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में पाई जाने वाली समस्त ध्वनियों का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। इस श्राच्याय में श्राष्ट्रनिक साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियों का इतिहास देने का यत्न किया जायगा। बोलियों में प्रयुक्त विशेष ध्वनियों के संबंध में ऐतिहासिक सामग्री की कमी के कारण बोली वाली ध्वनियों का इतिहास नहीं दिया जा सका है। फ़ारसी-श्रास्ती तथा श्रंग्रेज़ी से श्राई हुई विशेष ध्वनियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है, क्योंकि इन का इतिहास स्पष्ट हो है। हिंदी में श्राने पर विदेशी शब्दों तथा उन में होने वाले ध्वनि-परिवर्तनों की विस्तृत समीच्चा श्रगले श्रध्याय में की गई है। इस श्रध्याय में प्राचीन भारतीय श्रार्थ-ध्वनियों के उद्गम से श्राई हुई ध्वनियों पर ही विचार किया गया है।

ध्वनि-संबंधी परिवर्तनों को दिखलाने के लिए तत्सम शब्दों से विल्कुल मी सहायता नहीं मिलती है। श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। क्योंकि ध्वनियों के इतिहास का श्रध्ययन केवल तद्भव शब्दों में ही हो सकता है, अतः इस श्रध्याय के उदाहरण के श्रंशों में प्रायः ऐसे शब्द दिखलाई पढ़ेंगे निन का प्रयोग साहित्यिक हिंदी की श्रपेक्षा हिंदी की बोलियों में विशेष रूप से होता है। केवल मात्र बोलियों में प्रयुक्त शब्दों का निर्देश कर दिया है। इस अध्याय का समस्त विवेचन हिंदी ध्वनिसमूह के दृष्टिकोण से है अतः उदाहरणों में आधुनिक काल से पीछे की ओर जाने का यत्न किया गया है—पहले हिंदी का रूप दिया गया है और उस के सामने संस्कृत का तत्सम रूप दिया गया है। बहुत कम शब्दों के निश्चित प्राकृत रूप मिलने के कारण प्राकृत उदाहरण विल्कुल ही छोड़ दिए गए हैं। इस कारण ध्वनि-परिवर्तन की मध्य अवस्था सामने नहीं आ पाती, किंद्र इस कठिनाई को दूर करने का अभी कोई उपाय नहीं था। स्थानामाव के कारण ध्वनि-परिवर्तनों पर विस्तार से विचार नहीं किया जा सका है। सुलातम्म ढंग से केवल संस्कृत और हिंदी रूप देकर ही संतोष करना पड़ा है। हिंदी ध्वनियों के इतिहास में संस्कृत से नियमित अथवा अपवाद-स्वरूप से आने वाली ध्वनियों का मेद नहीं दिखलाया जा सका है। इन सब शुटियों के रहते हुए भी विषय का विवेचन मौलिक ढंग से किया गया है, और कदाचित् हिंदी में अपने ढंग का पहला है।

🏻 🛪 स्वर-परिवर्तन संबंधी कुछ साधारगा नियम

द्दे, संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूपों में ध्वनि-संबंधी परिवर्तन बहुत हुए हैं, किंतु हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं में आने पर इस तरह के परिवर्तन अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। संस्कृत शब्दों के स्वर हिंदी में आने पर प्रायः ज्यों के त्यों रहते हैं, यद्यपि बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिन में स्वर-परिवर्तन हो जाता है। वास्तव में हिंदी में आने पर संस्कृत के स्वरों में अनेक प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। स्वरों का एक-दूसरे में परिवर्तित हो जाना साधारण बात है। ये परिवर्तन एक ही स्वर के हस्व

प उदाहरण इकट्ठे करने में वी , के. ग्रै., तथा चै , वे. लै. से विशेष सहायता ली गई है।

श्रोर दीर्घ रूपों में भी पाए जाते हैं तथा भिन्न स्थान वाले स्वरों में भी श्रापस में पाए जाते हैं। हिंदी के दृष्टि-कोशा से इन परिवर्तनों के पर्याप्त उदाहरख़ श्रागे दिए गए हैं।

द्धः वीम्स श्रादि बिद्धानों ने भारतीय श्रार्थमाषाश्रों के स्वर-परिवर्तनों के संबंध में कुछ साधारण नियम दिए हैं किंतु ये व्यापक सिद्ध नियम नहीं समभे ना सकते । इन में से उदाहरण-स्वरूप कुछ मुख्य नियम नीचे दिए जाते हैं:—

(१) संस्कृत शन्दों का अंतिम स्वर म० मा० आ० काल के अंत तक चला था, बल्कि कुछ कुछ तो आधुनिक काल के आरंभ में भी पाया जाता था। म० मा० आ० काल के अंत में दीर्घ स्वर—आ, —ई, —ऊ, धीरे धीरे—अ, —इ, —उ, में परिवर्तित हो गए थे और —ए, —ओ का परिवर्तन —इ —उ में हो गया था। इन दीर्घ तथा संयुक्त से हस्व हुए स्वरों और मूल हस्व स्वरों में कोई मेद नहीं रह सका। आ० मा० आ० में शब्दों के अंत में ये हस्व स्वर कुछ दिनों रहे किंतु धीरे-धीरे इन का भी लोप हो गया। अब हिंदी के तद्भव शब्द उच्चारण की दृष्टि से बहुत संख्या में व्यंजनांत हो गए हैं। लिखने में यह परिवर्तन अभी साधारणतथा नहीं किया जाता है। हिंदी की कुछ बोलियों में अंत्य —अ, —इ, आदि का उच्चारण कुछ-कुछ प्रचलित है।

(२) गुगावृद्धि परिवर्तन संस्कृत में पाए नाते हैं। प्राकृत में इन परिवर्तनों का अभाव है अतः आ॰ भा॰ आ॰ में भी ये प्रायः नहीं पाए नाते। किंतु हिंदी में संधि के पूर्व के इ उ इस्न स्वर कभी-कभी दीर्घ

<sup>&#</sup>x27;वी., क. ग्रे., मा० १, घ० २

चै., वे. लै., (१४८

<sup>ै</sup> ध्विन-सववी प्रयोगों के वाद सकसेना (ए. ग्र. ९११४) इस निश्चय पर पहुँचे है कि ग्रवधी में कुछ श्रत्य स्वर केवल फूसफुसाहट वाले है।

में न बदल कर कदाचित् ए औं होकर अंत में गुण् (ए ओ ) में बदल जाते हैं:—

> कोह, < कुष्ठ कोल < कुचि बेल < बिल्व सेम < शिम्बा

तत्सम शब्दों को छोड़ कर हिंदी में तद्भव शब्दों में वृद्धि-स्वरों (ऐ, धौ) का प्रयोग बहुत कम मिलता है। ऐ घौ प्रायः ए, घो में परि-वर्तित हो जाते हैं:—

केवट < कैवर्त्त गेरू < गैरिक गोरा < गौर

(६) ऋ का उचारण कदाचित् संस्कृत में ही शुद्ध मूल स्वर के समान नहीं रह गया था। आकृत में तो ऋ मिलती ही नहीं, इस के स्थान में थ इ उ भादि कोई अन्य स्वर हो जाता है। कुछ प्राकृत शब्दों में रि या र रूप भी मिलते हैं। हिंदी तत्सम शब्दों में ऋ का उचारण रि के समान होता है। तद्भव शब्दों में ऋ किसी अन्य स्वर में परिवर्तित हो जाती है। इन परिवर्तनों के उदाहरण आगे दिए गए हैं। नीचे दिए हुएं समस्त ध्वनि-परिवर्तन एक तरह से अपवाद-स्वरूप हैं। साधारण नियम यही है कि संस्कृत शब्दों के स्वर हिंदी में प्राय: ज्यों के त्यों रहते हैं।

## श्रा. हिंदी स्वरों का इतिहास

दथ, हिंदी के एक-एक स्वर को लेकर नीचे यह दिखलाने का यत्न किया गया है कि यह किन-किन संस्कृत ध्वनियों का परिवर्तित रूप हो सकता है । उदाहरणों में पहले हिंदी का शब्द दिया गया है तथा उस के आगे उस शब्द का संस्कृत पूर्व-रूप दिया गया है। वहुत से हिंदी शब्द प्राकृत काल के बाद संस्कृत से सीधे लिए गए थे अतः उन के वर्तमान रूप प्राकृत रूपों से विकसित नहीं हुए हैं । ऐसे शब्दों की ध्वनियों के अध्ययन में प्राक्कत रूपों से विशेष सहायता नहीं मिल सकती । तो भी ध्वनियों के इतिहास के अध्ययन में प्राकृत रूप कुछ न कुछ साधारण सहायता अवश्य देते हैं। कुछ नहीं तो इतनी बात तो निश्चित हो ही जाती है कि अभुक हिंदी शब्द प्राचीन तद्भव है श्रयीत प्राकृत भाषाओं से होकर श्राया हुशा है, श्रयना श्राधुनिक तद्भव है श्रयीत प्राकृत काल के बाद का श्राया हुआ है। क्योंकि प्राकृत साहित्य परिमित है श्रतः प्रत्येक हिंदी शब्द का प्राकृत रूप मिल सके यह श्रावश्यक नहीं है। अनुमान के आधार पर प्राकृत रूप गढ़े जा सकते हैं, किन्तु ऐसे रूपों से ठीक निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं है । इन्हीं कठिनाइयों के कारण, जैसा ऊपर निर्देश किया जा चुका है, इस श्रध्याय में प्राक्तत शब्दों के देने का प्रयास ही नहीं किया गया है। प्रायः एक ही शब्द में अनेक ध्वनि-परिवर्तन हुए हैं ब्रत: एक ही शब्द कभी-कभी कई स्थलों पर उदाहरण-स्वरूप मिलेगा। प्रत्येक स्थल पर उस शब्द में पाए नाने वाले निर्दिष्ट ध्वनि-परिवर्तन पर ही ध्यान देना उचित होगा ।

### क, मूलस्वर

**८६.** हि० श्र<sup>९</sup> ः

सं व्यः पहर पहर प्रहर थन स्तन थल स्थल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अंत्य अ का उच्चारण साहित्यिक हिंदी में प्रायः नही होता किंतु वोलियो में यह कुछ-कुछ अब मी चला जाता है। इन उदाहरणो में अंत्य अ का होना मान लिया गया है।

| सं० श्र      | ाः श्रचरज       | <b>ऋाश्चर्य</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|
|              | महंगा           | महार्घ          |
|              | मंजन            | मार्जन          |
| सं० इ        | : बादल          | वारिद           |
|              | मबूत            | विभूति          |
| सं० ई        |                 | •               |
|              | गाभिन           | गर्मिणी्        |
|              | गहरा            | गभीर            |
|              | पाकड्           | पर्कटी          |
| सं॰ ड        | •               |                 |
|              | मनरा            | कर्बुर          |
|              | चौंच            | चंचु            |
|              | बूंद            | विंदु           |
| सं० ऋ        | •               |                 |
|              | मरा             | मृत             |
|              | घर <sup>१</sup> | गृह             |
| ८९ हि॰ श्राः |                 |                 |
| सं० आ        | Γ:              |                 |
|              | <i>ञ्राम</i>    | श्राम्र         |
|              | श्रास           | श्राशी          |
|              | थान             | स्थान           |
|              |                 |                 |

<sup>ै</sup>टर्नर (दे, नेपाली डिक्शनरी पृ० ११४) हि० घर की व्युत्पत्ति सं० गृह से न मान कर मा० यू० ध्वोरो (ग्रर्थं-अग्नि, गरमी, घर मे ग्रग्नि का स्थान) से मानते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह समाबित रूप मात्र है।

### हिंवी भाषा का इतिहास

### सं० अ :

काम 'कर्म बकरा बकीर मंहमा महार्घ

### सं० भृ ः

सांकर शृंखला कान्ह कृष्ण नाच नृत्य

## ८८. हि० छो :

## सं० श्रो :

घोड़ा घोटक कोइल कोकिल होठ घोष्ठ

### सं० श्र

चोंच चेचु नोन (बो॰) लवसा पोहे (बो॰) पशु

### सं० उ :

पोखर पुष्कर कोख कुचि कोढ़ कुछि सं० औं :

गोरा गौर मोती मौक्तिक फोली मौलिक

दल, हि॰ उ:

सं० उः

कुंबी कुंचिका उजला उज्वल खुर चुर

सं० घः

उंगली श्रंगुली पुष्पाल पलाली खुनली सर्नू

सं० ऊ:

महुत्रा मधूक सुई स्चिका

सं० ऋः

मुत्रा (ब्र॰) मृत सुरत (ब्र॰) स्मृति

सं०व:

सुर स्वर तुरंत त्वरित

## हिंबी भाषा का इतिहास

€. हि॰ उः

सं॰ जः

जन जर्गा रूखा रूखन

सं० श्रः

मूछ रमश्रु

सं० इ :

बूंद विंदु ऊस इन्न

विच्छ् वृक्षिक

सं० उ:

मूसल मुक्त

बालू बालुका

सं० ऋः

बूढा वृद्ध

रूल ( ब्र॰ ) वृत्त

पूछे पृच्छति

eq. हि॰ ई :

सं०ई:

पानी पानीय सीस शीर्ष

नीड़ा नीट

### सं० श्रः

बहंगी वाहांग करसी करीष तीसी श्रतसी

सं० इ :

चीता चित्रक जीम जिह्ना हाथी हस्तिन्

सं० उ :

बाई वायु बिंदी विंदु

सं० ऋ :

सींग शृंग भतीजा प्रातृज जमाई जामातृ

**९२.** हि॰ इ :

सं० इ :

किरन किरण बहिरा विधर गामिन गर्मिणी

सं० घः

पिंजड़ा पंजर

### हिंदी भाषा का इतिहास

गिनना गगा्न श्रम्लिका इमली सं०ई: दिया दीपक दिवाली दीपावली सं० ऋ ः विच्छ वृक्षिक मृत्तिका मिट्टी गिङ गृद् सं० ए : एक एक जेठ ज्येष्ठ सेठ श्रेष्ठिन् सं० घः सेंध संघि कर्कट

सं०इ:

वेरी

€३. हि० ए :

वेल विल्व वेंदी विंदु सेम शिवा

द्याल

सं० उ:

फेफ़्डा फुप्फ़स

सं० जः

नेजर नूपुर

सं० ऋ :

देखना √हश्

सं० ऐ :

गेरू **गैरिक** केवट कैवर्त तेल तैल

सं० श्रो :

गेहूं गोधूम

## ख, श्रनुनासिक स्वर

ए% हिंदी में प्रायः प्रत्येक स्वर निरन्नासिक श्रौर श्रन्तनासिक दोनों रूपों में व्यवहृत होता है। श्रन्तनासिक स्वर आयः उन शब्दों में पाए जाते हैं जिन के तत्सम रूपों में कोई श्रन्तनासिक व्यंजन रहा हो श्रौर उस का लोप हो गया हो, जैसे:—

| ेकांटा             | कंट <b>क</b> |
|--------------------|--------------|
| कांपना             | कंपन         |
| <del>व</del> वांरा | कुमार        |
| पैतीस              | पञ्चित्रशत्  |
| चांद               | चंद्र `      |

मौँरा भ्रमर सांई स्वामी भुइं (बो॰) मूमि

**७५.** उच्चारण की दृष्टि से श्रन्तनासिक व्यंजनों के निकटवर्ती स्वर श्रम्रनासिक हो जाते हैं यद्यपि साधारणतया लिखने में यह परिवर्तन नहीं दिखलाया जाता, जैसे :—

> लिखित रूप उच्चरित रूप श्राम रांम हनूमान हंनूंमांन कान कांन तुम तुंम

ए६. हिंदी में श्रनुनासिक स्वरों के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जो श्रकारण ही श्रनुनासिक हो गए हैं, श्रीर जिन के तत्सम रूपों में कोई श्रनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती। सुविधा के लिए इसे श्रकारण श्रनुना-सिकता कह सकते हैं, जैसे :—

श्रवधी, व्रजभाषा ब्रादि के प्राचीन हस्तिलिखित श्रथों में बहुत से स्थलों पर उच्चारण के श्रनुसार कभी-कभी लिखने में भी इस तरह के परिवर्तन दिखलाए गए हैं। तुलसीकृत 'मानस' की कुछ हस्तिलिखित प्रतियों में इस तरह के रूप पाए जाते हैं, जैसे, राम, कान, जामवन्त, श्रतिवलवाना आदि।

<sup>ै</sup> सिद्धेश्वर वर्मा, नैजेलाइजेशन इन हिंदी लिटरेरी वर्क्स, (जर्नल आव दि डिपार्ट मेंट आव लेटर्स, कलकत्ता, माग १८); चै., वें. लै., १७८

हिंदी घ्वनियों का इतिहास

श्रांसू श्रश्रु सांच (बो०) सत्य सांस श्वास भौं श्रू जुं युक

#### ग, संयुक्त स्वर

७७. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा में केवल ए, ओ, ऐ, औ यह चार संयुक्त स्वर माने नाते थे, और इन के संबंध में धारणा यह है कि इन के मूल रूप निम्न-लिखित स्वरों के संयोग से बने थे:—

> ए : घ+इ घो : घ+उ ऐ : घा+इ घौ : घा+उ

जैसा उपर बतलाया जा चुका है (हे० ९२.) बैदिक तथा संस्कृत काल में ही ए, चो का उच्चारण मूल दीर्घस्वरों के समान हो गया था, जो आज भी आधुनिक आर्यभाषाओं में प्रचलित है। अतः हिंदी ए, घो का विवेचन मूल स्वरों के साथ किया गया है। प्राकृतों में हस्य ए, घो का व्यव-हार भी मिलता है। आधुनिक साहित्यिक हिंदी में ये ध्वनियां अधिक शब्दों में नहीं पाई जातीं, यद्यपि हिंदी की कुछ बोलियों में इन का व्यवहार बरा-वर मिलता है। ए जो संधिस्वर नहीं हो सकते। इन का इतिहास भी प्राकृत काल के पूर्व नहीं जा सकता।

वैदिक काल में ऐ अों का पूर्व स्वर दीर्घ था ( ग्रा + इ; श्रा + उ) कितु भा० श्रा० मा० के मध्यकाल के पूर्व ही इस दीर्घ श्रा का उच्चारण हस्व श्र के समान होने लगा था। श्राजकल संस्कृत में ऐ, श्री का उच्चारण श्राह, श्राउ के समान ही होता है। हिंदी की कुछ बोिलयों में ऐ, श्रो का यह उच्चारण श्रव भी प्रचलित है। श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी में ऐ, श्रो का उच्चारण श्रष्ट श्रश्रो हो गया है। प्राचीन श्रह, श्रज उच्चारण बहुत कम सब्दों में पाया जाता है। पाली प्राकृत में ऐ, श्रो संयुक्त स्वरों का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं होता था।

यद्यपि पाली प्राकृत वर्णमालाओं में संयुक्त स्वर एक भी नहीं रह गया था, तो भी व्यंजनों के लोप के कारण उच्चारण की दृष्टि से प्राकृत शब्दों में निकट आने वाले स्वरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए जब सं जानाति, एति, हित, प्राकृत, लता तथा शत का उच्चारण महाराष्ट्री प्राकृत में कम से जाणाइ, एइ, हिअ, पाउच, लखा तथा सम्र हो गया था, तो अनेक स्वर-समूहों का उत्पन्न हो जाना स्वामाविक है। इस दृष्टि से प्राकृत भाषाओं में स्वर-समूहों का व्यवहार वैदिक तथा संस्कृत भाषाओं की अपेना कहीं अधिक था।

प्राकृत तथा अपश्चेशों से विकसित होने के कारण हिंदी आदि आधुनिक आर्य-भाषाओं में भी संयुक्त स्वरों का व्यवहार संस्कृत की अपेज्ञा
अधिक पाया जाता है। साहित्यिक हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में व्यवहत
संयुक्त स्वरों की सूची उदाहरण सहित पिछले अध्याय में दी जा चुकी है। हिंदी
संयुक्त स्वरों का इतिहास प्रायः अपश्चेश तथा प्राकृत भाषाओं तक ही जाता
है। मूलस्वरों के समान इन का इतिहास साधारणतया प्रा० भा० आ० तक
नहीं पहुँचता। अपश्चेश तथा प्राकृत के संयुक्त स्वरों का पूर्ण विवेचन छलभ
न होने के कारण हिंदी संयुक्त स्वरों का इतिहास भी अभी ठीक-ठीक नहीं
दिया जा सकता। ऐसी स्थित में पिछले अध्याय में समस्त संयुक्त स्वरों तथा
स्वर-समूहों की सूची देकर ही संतोष करना पढ़ा है।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> हा., हि. ग्रै, ९६५-६५ वगाली सयुक्त स्वरो के लिए दे०, चै. वे. लै., ९२०४--२३१

यदि दो ह्रस्य स्वरों के समूह को सचा संयुक्त स्वर माना नाय तो साहित्यिक हिंदी में ऐ ( अपू ) औ ( अओ ) ही संयुक्त स्वर रह नाते हैं। इन का इतिहास नीचे दिया नाता है।

एट. हि० ऐ ( अपू ) :

सं० ऐ ( अह ) :

बैर वैर ' बैराग वैराग्य' चैत चैत्र '

सं० भ :

पेंसड पंचषष्ठि , रेन रजनी

सं० श्रय :

नैन (बो०) नयन समै (बो०) समय निहिचै (बो०) निश्चय

नोट '---(१) बैल, मैला, थैली आदि शब्दों में सं० बड़ी, सड़ीन, स्टार्टि की ई के प्रभाव से आ का ऐ हो गया है।

(२) ऐसा, कैसा आदि शब्दों में प्रा० एरिस् ने इंडिंग कि के होरेसी ( सं० कीटश ) आदि के रू के लोग होने में इ के स्वेग में मार्ग हो गया है।

ec. हि॰ ग्रौ ( घर्म )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बी, क. जै<u>.</u> ँ३६ू⊂

सं० अव :

लौंग लवंग व्यौसाय (बो॰) व्यवसाय

नोट°—(१) शब्द के मध्य में आने वाले प या म के व में परिवर्तित हो जाने से भी कभी-कभी आँ की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे :—

> सौत सपत्नी कौड़ी कपर्द बौना नामन चौरी चामर

(२) प्राकृत में मध्य त के लोप हो जाने से च चौर उ के संयोग से भी कुछ शब्दों में चौ चाया है, जैसे—

> चौथा चतुर्थ चौदह चतुर्देश

## इ. स्वर-संबंधी विशेष परिवर्तन

१००. उपर दिए हुए स्वरों के इतिहास के अतिरिक्त स्वरों के संबंध में कुछ अन्य विशेष परिवर्तन भी घ्यान देने योग्य हैं। इन में स्वरों को लोप, आगम तथा विपर्यय मुख्य हैं।

#### क, स्वर-लोप

बहुत से ऐसे हिंदी शब्दों के उदाहरण मिलते हैं, जिन के संस्कृत रूपों में श्रादि, मध्य या श्रंत्य स्वर वर्तमान था, किंतु बाद को उस का लोप

१ वी., क. ग्रै., १४२,३६

हो गया । इस संबंध में <u>बीम्स ने</u> कुछ रोचक उदाहरण संगृहीत किए हैं जिन में से कुछ नीचे दिए जाते हैं ।

#### श्रादिस्वर-सोप

| घ : | भीतर          | अभ्यंतरे 'ूर्व |
|-----|---------------|----------------|
|     | भीजना         | धमि-√ त्रक्    |
|     | भी            | श्रृपि         |
|     | रहरा          | श्चरंघट        |
|     | तीसी          | श्रतिसी        |
| उ : | <b>बै</b> डना | उपविष्ट्       |

### मध्यस्वर-छोप

मध्यस्वर का पूर्ण लोप बहुत कम पाया जाता है। स्वर-परिवर्तन साधारण बात है, और इस के उदाहरण उपर दिए जा चुके हैं। शब्दांश के श्रंत में शाने वाले हस्व श्र का हिंदी में प्रायः लोप हो जाता है। लिखने में यह परिवर्तन श्रभी नहीं दिखाया जाता है। जैसे—

| लिखित रूप | उचरित रूप |
|-----------|-----------|
| इमली      | इम्ली     |
| बोलना     | बोल्ना ·  |
| चलना      | चल्ना     |
| गरदन      | गर्दन     |
| कमरा      | कम्रा     |
| तरबूज     | त्रबूज    |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>बी, क. गै, § ४६ १६

#### हिंदी भाषा का इतिहास

दिखलाया दिख्लाया समफना समफ्ना बलहीन वल्हीन

#### अंत्यस्वर-लोघ

श्रः ऊपर बतलाया जा चुका है कि श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी में श्रंत्य श्र का लोप श्रत्यंत साधारण परिवर्तन है। इस कारण श्रिषकांश श्रकारांत शब्द व्यंजनांत हो गए हैं। लिखने में यह परिवर्तन श्रमी नहीं दिखाया जाता है, जैसे—

| लिखित रूप | उचरित रूप |
|-----------|-----------|
| चल        | चल्       |
| घर        | घर्       |
| सव        | सव्       |
| परिवर्तन  | परिवर्तन् |
| साधारण    | साधारण्   |
| केवल      | केवल्     |
| तत्सम     | तत्सम्    |

इस नियम के कई अपनाद भी हैं। अंत्य अ के पहले यदि संयुक्त ', व्यंजन हो तो अ का उचारण होता है, जैसे कर्तव्य, प्रारंम, दीर्घ, आर्य, संवंध आदि। यदि अंत्य अ के पहले इ, ई वा ज के आगे आने वाला य हो तो भी अंत्य अ का उचारण होता है जैसे प्रिय, सीय, राजस्य इत्यादि। शब्दांश अथवा शब्द के अंत में आने वाले अ का लोप आधुनिक है।

१ग्., हि व्या., ३८

हिंदी की बोलियों में अभी यह ढंग प्रचलित नहीं हुआ है। पुराने हिंदी काव्य-प्रंथों में भी अंत्य अ का उचारण किया जाता है।

श्रन्य श्रंत्य स्वरों के लोप के उदाहरण भी बराबर पाए जाते हैं, जैसे-

| श्रा | 2 |
|------|---|
| -44  |   |

| _ | नींद् | निद्रा |
|---|-------|--------|
|   | दुब्  | दूर्वी |
|   | बात्  | वार्ता |
|   | दाख   | द्राचा |
|   | पर्ख  | परीचा  |
|   | जीम्  | जिह्वा |
|   |       |        |

₹,

| पाक्ड       | पर्कटि  |
|-------------|---------|
| विपत् (बो०) | विपत्ति |
| त्राग्      | श्रक्षि |

इं

गामिन् गर्भिग्री बहिन् भगिनी

ਰ ;

बांह बाहु

ए : संस्कृत सप्तमी के रूपों से विकसित हिंदी शब्दों में ए के लोप के उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

| पास  | पाश्र्वे |
|------|----------|
| निकट | निकटे    |
| संग  | संग      |

#### ख् स्वरागम

१०१. हिंदी के कुछ शब्दों में नए स्वरों का श्रागम हो जाता है चाहे तत्सम रूप में उस जगह पर कोई भी स्वर न हो।

#### श्रादि-स्वरागम

तत्सम शब्द में आरंभ में ही संयुक्त व्यंजन होने से उच्चारण की सुविधा के लिए आदि में कोई स्वर बढ़ा लिया जाता है। साहित्यिक हिंदी में इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, किंतु बोलियों में आदि स्वरागम साधारण बात है, जैसे—

| इ | ţ | इस्री           | स्री '   |
|---|---|-----------------|----------|
| थ |   | श्रस्नान        | स्नान (  |
|   |   | <b>अ</b> स्तुति | स्तुति - |

#### सध्य-स्वरागम

शब्द के मध्य में भी स्वरागम प्रायः तब पाया जाता है जब उच्चारण् की प्रविधा के लिए संयुक्त व्यंजनों को तोड़ने की श्रावश्यकता होती है। यह प्रवृत्ति भी बोलियों में विशेष पाई जाती है, जैसे—

| श्र : | किशन् 👉 | कृषा -  |
|-------|---------|---------|
|       | गरब्    | गर्व    |
|       | चंदर्मा | चंद्रमा |
|       | जनम्    | जन्म    |
| ₹:    | तिरिया  | स्री    |
|       | गिरहन्  | यहरा    |
|       | गिलानि  | ग्लानि  |
| ਰ :   | सुमरन्  | स्मरण्  |
|       |         |         |

#### ग, स्वर-विपर्यय

१०२. कभी-कभी ऐसा पाया जाता है कि स्वर का स्थान बदल जाता है, या दो स्वरों में कदाचित उचारण की सुविधा के लिए स्थान परिवर्तन हो जाता है, जैसे—

| लूका - '    | उल्का -        |
|-------------|----------------|
| रेंडी       | एरंड           |
| उंगली ·     | <b>इं</b> गुली |
| इमली "      | श्रम्लिका      |
| बूंद        | विंदु          |
| <b>जल</b> ~ | इन्न           |
| मूछ         | श्मश्रु        |

कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिन में एक स्वर दूसरे को प्रमावित कर उसे या तो परिवर्तित कर देता है या दोनों मिल कर तीसरा रूप ग्रहण् कर लेते हैं—

> तेष सन्धि रे पोहे (बो॰) पशु

## ई. व्यंजन-परिवर्तन-संबंधी कुछ

### साघारण नियम

१०५. नीन्स के श्राघार पर ज्यंजन-परिवर्तनों के संबंध में कुछ साधा-रण नियम संत्रीप में नीचे दिए जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बी., क. ग्रै., भा० १, घ० ३, ४

## क. ग्रसंयुक्त व्यंजन ग्रादि-व्यंजन

श्रादि श्रसंयुक्त व्यं<u>जन में प्रायः कोई भी परिवर्तन नहीं होता । यह</u> प्रवृत्ति प्रायः समस्त भारत-यूरोपीय कुल की भाषाश्रों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है । हिंदी में इस के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं—

| कोइल | कोकिल |
|------|-------|
| नंगा | न्ग्न |
| रोना | रोदन  |
| हाथ  | हस्त  |

राज्द के श्रंदर होने वाले पित्वर्तनों का प्रभाव कभी-कभी श्रादि-व्यंजन पर श्राकर पड़ जाता है, ऐसी श्रवस्था में श्रादि-व्यंजन में भी परिवर्तनकों जाता है। नीचे के उदाहरणों में हू या उज्य व्यनियों के प्रभाव के कारण श्रादि-व्यंजन श्रल्पप्राण से महाप्राण हो गया है—

> भाप **बाष्प** घर गृह घी (बो०) दुहित्

कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन में संस्कृत दंत्य व्यंजन हिंदी में मूर्द्धन्य में परिवर्तित हो जाता है—

डसना √दंश्
 डाह √दह्
 डोला √दृल्

#### मध्य-व्यंजन

शब्दों के मध्य में आने वाले व्यंजनों में सब से अधिक परिवर्तन होते े हैं यद्यपि ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन में या तो व्यंजन में कोई भी .

परिवर्तन नहीं होता या उस का लोप हो जाता है। इस संबंध में कुछ प्रवृत्तियां अत्यंत रोचक हैं----

(१) अघोष अल्पप्राण स्पर्श न्यंजन के अपने वर्ग के घोष अल्पप्राण् न्यंजन में परिवर्तित हो जाने के बहुत उदाहरण मिलते हैं—

साग शाक < ' कुंजी कुंचिक कीड़ा कीट ' सवा सपादिक

(२) प के संबंध में ऐसे उदाहरण अधिक मिलते हैं जिन में प केवल ब् में परिवर्तित होकर नहीं रक जाता बल्कि स्पर्श व अंतस्य व में परिवर्तित होकर अंत में उ का रूप धारण कर लेता है। यह मूलस्वर उ अपने गुण्कर ओ अथवा वृद्धिरूप औं में परिवर्तित हो जाता है—

> सोना स्वपनं -बोना वपनं -कौड़ी कपई -सौत सपत्नी -

इसी ढंग का परिवर्तन म् के संबंध में भी मिलता है-

गौना गमनं बौना वामन चौरी चामर

(३) महाप्राण स्पर्श व्यंजनों के संबंध में एक परिवर्तन बहुत साधारण है। ऐसे व्यंजनों में एक अंश वर्गीय-स्पर्श का रहता है तथा दूसरा अंश हकार का। अकसर यह देखा जाता है कि महाप्राण का वर्गीय अंश लुप्त हो जाता है और केवल हकार शेष रह जाता है— मेह मेघ कहना कथन बहरा बिघर श्राहीर श्रामीर

## छ् ह्, ट् इ तथा फ् के संबंध में यह परिवर्तन कम मिलता है।

(४) साधारण्तया इष्म ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं निन में संस्कृत उष्म भी ह् में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति हिंदी की अपेन्ना सिंधी और पंजानी में विशेष पाई जाती है—

 बारह
 द्वादश

 केहरी
 केशरी

 इकहत्तर
 एकसप्ति

 पोहे
 पश्च

( १ ) मध्य म् का एक विशेष परिवर्तन अत्यंत रोचक है। म् ओष्ठ्य अनुनासिक है अतः कभी-कभी यह देखा जाता है कि इस के ये दोनों अंश पृथक् हो जाते हैं। अनुनासिक अंश पिछले स्वर को अनुनासिक कर देता है और ओष्ठ्य अंश का व् हो जाता है—

> श्रांवला श्रामलक गांव ग्राम सांवला श्यामल कुंवर कुमार

(६) मध्य या प्रायः न् में परिवर्तित हो जाता है---

घिन पृशा / गिनना गगान सुनना पन्डित श्रवर्ग

पग्रिडत

(७) मु<u>च्य व्यंजन का लोप</u> होना प्राकृत में साधारण नियम था, हिंदी में भी इस के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं—

कोइल

कोकिल

ु सुनार

स्वर्णकार

नेवला

नकुल

इन परिवर्तनों के संबंध में बीम्स ने कुछ कारण दिए हैं जो रोचक हैं, किंतु ये निश्चित नियम नहीं माने जा सकते।

#### अंत्य-व्यंजन

साधारणतया हिंदी में व्यंजनांत शब्दों की संख्या बहुत कम है। यह बतलाया जा चुका है कि आधुनिक काल में आंत्य अ के उच्चारण में लुप्त हो जाने के कारण हिंदी के बहुत से शब्द व्यंजनांत हो गए हैं। आधुनिक परिवर्तन होने के कारण इस का आंत्य व्यंजन पर आभी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

कुछ परिवर्तन बोलियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन में से मुख्य-मुख्य नीचे दिए जाते हैं—

य् > ज् जोत

योत्र -

काज

कार्य -

जमुना

यमुना /

ल् > र् केरा

केला

महिरारू

महिला

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> जी, क. ग्रै, **९** ४४, ४४

|    |   |    | थरिया                         |    | स्थाली                         |
|----|---|----|-------------------------------|----|--------------------------------|
| व् | > | ब् | सन्न<br>विरियां               |    | सर्व<br>वेला —                 |
| श् | > | स् | बस<br>सरीर                    |    | वश<br>शरीर                     |
| ब् | > | ख् | भाखा<br>हरख<br>मेख ( मीनमेख ) | 45 | भाषा<br>हर्ष<br>मेव ( मीनमेष ) |

र्, ह्, श्रौर स् में परिवर्तन बहुत कम होते हैं ।

#### ख. संयुक्त व्यंजन

१०%, संस्कृत शब्दों में आदि अथवा मध्य में आने वाले संयुक्त व्यंजनों में हिंदी में प्रायः एक ही व्यंजन रह जाता है। प्राकृत भाषाओं में प्रायः एक वियंजन दूसरे का रूप शहरा कर लेता था। इस संबंध में मुख्य-मुख्य प्रवृ-ित्तयां नीचे दी जाती हैं—

<sup>ै</sup> वीम्स ने (क. फ्रै., भा० १, अ० ४) सयुक्त व्याजनो मे ध्वनि-परिवर्तन के इतिहास की दृष्टि से व्याजनो के दो विभाग किए हैं——१. वली व्याजन ग्रार्थात् पचवर्गों के प्रथम चार स्पर्श व्याजन ग्रीर २. बलहीन व्याजन ग्रार्थात् पाँच स्पर्श ग्रानुनासिक, ग्रातस्थ, ग्रीर ऊष्म। इस दृष्टि से संयुक्त व्याजनों के तीन भेद हो सकते हैं——१. बली सयुक्त व्याजन, जैसे प्त्, ग्व्, व्ज्। २. वलहीन संयुक्त व्याजनों के भ्रु, ग्रुं, त्व्। ३. मिश्र संयुक्त व्याजन जैसे, त्न्, ध्य्, ब्य्। इन तीनों प्रकार के सयुक्त व्याजनों के ध्वनि-परिवर्तन संवधी नियम वीम्स ने नीचे लिख दिए है ग्रीर ये साधारणतया ठीक उत्तरते है।

वली संयुक्त व्यंजन में हिंदी में पहले व्यंजन का प्रायः लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीधं कर दिया जाता है।

(१) स्पर्श+स्पर्श: ऐसी परिस्थित में हिंदी में प्रायः पहले व्यंजन का लोप हो जाता है साथ ही संयुक्त व्यंजन का पूर्वस्वर दीर्घ हो जाता है—

> मूंग सुद्ग दूघ दुग्ध सात सप्त

रूप-परिवर्तन के भी कुछ उदाहरण हिंदी में मिल जाते हैं-

सत्तर सप्तति सत्तरह सप्तदश

(२) स्पर्श+श्रातुनासिक: ऐसी परिस्थित में यदि स्पर्श पहले श्रावे तो श्रातुनासिक व्यंजन का प्रायः लोप हो जाता है—

> द्याग द्रप्रि तीखा ती<del>द्</del>रण्

ज्ञ् ( ज्+ञ् ) के संयुक्त रूप में कई प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं—

त्राग्या श्राज्ञा जनेज यज्ञोपवीत जग्य, जाग (बो॰) यज्ञ रानी राज्ञी

बलहीन संयुक्त व्यजनों मे प्रायः श्रधिक निर्धल व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे स्पर्ध-अनुनासिक और अंतस्य मे अंतस्य श्रधिक निर्धल ठहरता है।

३. मिश्र व्यंजनो मे प्राय. बलहीन व्यंजन का लोप हो जाता है। ऊपर दिए हुए उदाहरणो की, इस दृष्टि से भिन्न-भिन्न वर्गों में विभक्त करके, परीक्षा करना रोचक होगा।

यदि श्रनुनासिक न्यंजन पहले हो तो उस का लोप तो हो जाता है किंतु पूर्वस्वर श्रनुनासिक हो जाता है—

> जांघ जड़ा 'चींच चल्खु 'कांटा कराटक 'चांद चन्द्र 'कांपना कंपन

(१) स्पर्श+श्रंतस्य (य, र, ल, न्): ऐसी परिस्थिति में स्पर्श चाहे पहले हो या बाद को, श्रंतस्य का प्रायः लोप हो जाता है—

> युः जोग (बो॰) योग्य चूना च्यु रुः बाघ व्याघ्र पनाली प्रग्णाली दुबला दुबेल वृः पका पक तुरैत त्वरित

दंत्य स्पर्श व्यंजनों का संयोग जब किसी श्रंतस्य से होता है तो एक श्रसाधारण परिवर्तन मिलता है। श्रंतस्य लुप्त होने के साथ स्पर्श व्यंजन को श्रपने स्थान के स्पर्श व्यंजन में परिवर्तित कर देता है श्रपीत् दंत्य स्पर्श य् के संयोग से तालव्य स्पर्श (चर्का), र् के संयोग से मूर्द्धन्य स्पर्श (टर्का), तथा व् के संयोग से श्रोष्ठ्य स्पर्श (पर्का) में परिवर्तित हो जाता है—

> य् : सच सत्य नाच नृत्य

श्राज ग्रद्य बांम वन्ध्या सांभा (बो०) सन्ध्या बटेर वर्तिक कर्तन र्: काटना कौडी कपर्द गंत्री गाड़ी व : बुढापा नुद्धत बारह द्वादश

(४) स्पर्श+ जुन्म (श्, ष्, स्, ह्) : ऐसी परिस्थित में, स्पर्श नाहें पहले हो या नाद को, ऊष्म का प्रायः लोप हो जाता है साथ ही यदि स्पर्श व्यंजन श्रन्पप्राण् हो तो महाप्राण् हो जाता है—

शु:पद्यांव (बो०) पश्चिम ष् : यांल श्रक्ति खेत चेत्र काठ काष्ठ पीठ पृष्ठ स् : थन स्तन हाथ हस्त हु : जीम ं जिह्ना गुमिया गुह्य

( १ ) अनुनासिक+अनुनासिक: ऐसी परिस्थित बहुत कम पाई जाती है । न और म् का संयोग कमी-कमी मिलता है । कितु ऐसी हालत में दोनों अनुनासिक रह नाते हैं—

जनम (बो०) जन्म

(६) श्र<u>त्रनासिक+</u>श्रंतस्य: ऐसी परिस्थित में श्रंतस्य का प्रायः लोप हो नाता है—

> अरना (भैंसा ) अरखः / स्ना स्न्य जन जर्ग / कान कर्ण / काम कर्म

(७) श्रहुनासिक + उष्मः ऐसी परिस्थिति में कई प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। कभी श्रहुनासिक का लोप हो जाता है, कभी उष्म का, कभी दोनों किसी न किसी रूप में ठहर जाते हैं, तथा कभी-कभी उष्म ह् में परि-वर्तित हो जाता है—

रास रिश्म <sup>\*</sup>

मसान स्मशान

सनेह, नेह स्नेह

नहान स्नान

कान्ह क्षणा

(८) श्रंतस्य+श्रंतस्य: ऐसी परिस्थिति के लिए भी कोई निश्चित नियम नहीं है। कभी एक श्रंतस्य का लोप हो जाता है और कभी दोनों श्रंतस्य किसी न किसी रूप में रह जाते हैं—

> मोल मूल्य / सच सर्व चोरी चौर्य

स्रज (वो०) सूर्य परव (वो०) पर्व बरत (वो०) व्रत

( e ) श्रृंतास्य+ऊष्म : ऐसी परिस्थिति के लिए भी कोई निश्चित नियम नहीं है । कभी श्रंतस्य रह जाता है, कभी ऊष्म, श्रौर कभी दोनों रह जाते हैं—

> सिर शीर्ष पास पाइर्व साला ससुर स्वशुर द्यासरा द्याला मिसिर (वो०) मिश्र मगसिर (वो०) मार्गशीर्ष

## उ. हिंदी व्यंजनों का इतिहास

श्रव हिंदी के एक-एक व्यंजन को लेकर यह दिखलाने का यत्न किया जायगा कि यह प्रायः किन-किन संस्कृत ध्वनियों का परिवर्तित रूप हो सकता है।

## क. स्पर्श व्यंजन

९. कंटच [ क्, ख़, ग्, घ् ]

१०५. हि० क् :

<sup>4</sup> इस अंश के कम तथा उदाहरणों में चै., वे. लै., \$२४०-३०४ से विशेष सहायता ली गई हैं। गुजराती के संबंध में इस प्रकार के शास्त्रीय विवेचन के लिए दे., टर्नर, गुजराती फोनोलोजी ज. रा. ए. सो., १९२१, पृ० ३२९, ४०४

| सं० क् : कपूर     | कर्पूर  |
|-------------------|---------|
| काम               | कर्म    |
| सं० क् : चिकना    | निक्स्य |
| कूकुर (बो०)       | कुकुर   |
| सं० वयु : मानिक   | माशिक्य |
| सं ० क् : कोस     | कोश     |
| चाक               | चक      |
| सं ० क् : पका     | पक      |
| सं ० ङ्क्: श्रांक | श्रंक   |
| सं ० र्क् : शकर   | शर्करा  |
| पाकड              | पर्कटी  |
| सं ० स्क्ः कंवा   | स्कंघ   |

क् ध्विन कुछ देशी शब्दों भें भी मिलती है जैसे मक्की, हांकना श्रादि।

बैटक, मलक श्रादि शब्दों में प्रत्यय के रूप में श्राने वाली क् ध्वनि की व्युत्पत्ति के लिए श्रध्याय k देखिए।

उच्चारण में शब्द के मध्य तथा श्रंत में श्राने वाले ख् का उच्चारण कमी-कमी क् के समान हो जाता है, जैसे मूख, फखना, श्रादि उच्चारण में प्रायः मूक, फकना हो जाते हैं। इस तरह के परिवर्तनों पर साधारणतया ध्यान नहीं दिया जाता।

विदेशी माषाओं की क् ध्विन हिंदी विदेशी शब्दों में बराबर पार्ड जाती है, जैसे श्रं • कोट, सिकत्तर, फ़ा • कारगुज़ार, श्र • मकान ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चै., बे. लै., भा० १, पृ० ४५७

फ़ारसी, अरबी .क् ध्वनि प्ररानी हिंदी तथा आधुनिक बोलियों में बराबर क् में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कुलफी (फ़ा॰), कीमत (अ॰), बुकसान (अ॰), संदूक (अ॰)।

## १०६, हि० ख़ :

सं क् : खरताल (बाना) करताल सं० कृष् : सीर चीर खत्री चित्रिय ग्रांख श्रीचा लम लाख तीच्या सं ० क्षया : तीखा सं े ्व : खाट खट्वा लज्र लर्ज्र मूरल (बो॰) मूर्ल इस दु:ख सं० : ख् : दुल ् सं ० स्य् ः बखानना सं ० ष्म् ः पोखर व्याख्यान पुष्कर शुष्क सूखा

## हिंदी बोलियों में सं॰ ए के स्थान पर ख् बोला जाता-

दोख दोष बरखा वर्षा मीनमेख मीनमेष

लिखने में ल और र न के रूपों में संदेह होने के कारण प्रतानी हस्त-लिखित पोथियों में ल के लिए ए लिखने लगे थे, नैसे पवरि, मुप आदि । हिंदी की दृष्टि से ष् चिह्न मूर्ईन्य ष् के लिए अनावरथक सममा गया, क्योंिक इस का शुद्ध उच्चारण लोग मूल गए थे और उच्चारण की दृष्टि से हिंदी-भाषा-भाषी ष् और श् को समान ही सममते थे। इस तरह जब ष् चिह्न ल् तथा ष् दोनों के लिए प्रयुक्त होने लगा तो संस्कृत ष् का उच्चारण भी श्रमवश ल् के समान किया जाने लगा।

हिंदी बोलियों में फ़ा॰ श्र॰ ल् का उचारण ल् के समान होता है-

| खोजा | फ़ा० खाजह       |
|------|-----------------|
| चरला | फ़ा॰ च्र्व      |
| बखत  | <b>ञ</b> ० वक्त |

श्रंतिम उदाहरण में श्र॰ क् के लिए साहित्यिक हिंदी में भी प्रायः ख् या ख़्हो जाता है।

#### २०७, हि॰ ग् :

| सं० क् :   | गंद            | <b>कं</b> दुक |
|------------|----------------|---------------|
|            | <b>ग्यार</b> ह | एकादश         |
|            | मगर            | मक्र          |
|            | पगार           | याकार         |
|            | मगत (बो०)      | मक            |
|            | साग            | शाक           |
| सं॰ ग् :   | गांठ           | यन्थि         |
|            | गेरव           | गैरिक         |
|            | गोरा           | गौर           |
| सं० ग्नु : | श्राग          | श्रश्चि       |
| •          | त्तगन          | लग्न          |
|            |                |               |

| नेगा                         | नग्न+कः      |
|------------------------------|--------------|
| सं० ग्य् : जोग (बो०)         | योग, योग्य   |
| सं० यु : गांव                | <i>प्राम</i> |
| त्रागे                       | श्रम         |
| श्रगहन                       | श्रमहायग्    |
| सं॰ ङ्ग् : लौंग              | लवङ्ग        |
| भाग                          | भङ्ग         |
| सींग                         | शृङ्ग        |
| सं ० ज्ञ् : यग्य, जाग (बो ०) | यज्ञ         |
| ग्यान                        | ज्ञान        |
| सं ० <i>द्ग् : मूंग</i>      | मुद्ग        |
| मुगरी                        | मुद्गर       |
| सं० ल्ए : फागुन              | फाल्गुन      |
| बाग                          | वल्गा        |
|                              |              |

# विदेशी .ग् व्विन हिंदी बोलियों में ग् हो जाती है-

गरीब गरीब बाग बागु १०८, हि० घ् :

 सं० ग् : घुंघची
 गुंजा

 सं० घ् : घड़ा
 घट

 घाम
 घर्म

 सं० घ : बाघ
 व्याव्र

## २. मूर्डुन्य [ट्ट्ट्ट्]

## १०७ हि॰ ट् :

सं॰ ट् : टकसाल टङ्कशाला सं० इ : लंगोट लिगपट्ट हार हट्ट सं ० यट्ट : कांटा क्राटक कटहल क्यटफल बांटना √वरट् सं० त्र : दूटना √श्रट कर्तने सं ० र्त : काटना कर्तरिका कटारी कैवर्त केवरं सं० इ: ईट इष्टकः सं॰ ष्ट्र : उंट उष्ट सं० छ : कोट (किला) कोष्ठ छटा षष्ठकः

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंदी मूर्द्धेन्य स्पर्श व्याजनो का उच्चारण प्रा० भा० भा० की इन ध्विनयों की अपेक्षा बहुत आगे को हट आया है।

मूर्द्धन्य घ्विनयें भारतीय आयं घ्विनयें हैं, या किसी अनायं भाषा के प्रभाव से मूल आर्यभाषा में आ गई यह प्रकृत हमारे क्षेत्र के बाहर है। भारतीय आर्य-भाषाओं में ये आदि काल से मौजूद रही हैं। इस विषय पर दे., चै., बें. लें. ९२६६; बी., क. ग्रै., ९४६

## ११०. हि॰ टुः

सं० एउ : सोंड शुगिठ **मं**० न्य् : गांठ प्रनिथ सं ० र्थं : अहुउ (३६)(बो ०) अर्द्ध चतुर्थ सं० ष्ट्रः मीठा मिष्ट मूठ सुष्टि ਫੀਰ घृष्ट डीठि (बो०) हष्टि लाडी यष्टि सं० ष्ट्: कोटा कोष्ठकः साठ षष्ठि जेठ ज्येष्ठ निदुर निष्ठुर

#### १११. हि० ड् :

 सं ० द : डाइन
 डािकनी

 सं ० एड : मंडार
 भागवागार

 सं ० द : डोली
 दोिलका

 डोरा
 दोरक

 डांड
 दगड

 डीवट
 दीपवित्रका

सं ० स्थ् : पठाना (बो ०) प्रस्थापयति

## ११२. हि॰ इं:

सं० घृ : ढीठ

घृष्ट

## ३, दंत्य [त्, य्, द्, घ्]

### ११३. हि॰ त् :

सं • क्त् : सत्त् सक्तु मात मक्त मोती मौक्तिक राते (बो०) रक्त सं०ट् त्रु : छत्तीस षट्त्रिशत् सं० त् : तेल तैल तांत तन्तु सं० त् : माता ( मद- ) मत्त भीत 💊 भिचि पीतल पित्तल उत्तरित उतरना सं० त्र : तीन त्रीिंग तोड़ी (रागिनी) त्रोटिका तोड़ना √तुर् सेत चेत्र चीता चित्रक छाता छत्र

```
तं
      सं० त्व् : तू
                                    लरित; लरंत
                तुरत
      सं॰ न्त् : दांत
                                   दंत
                संताल ( जाति ) सामंत पाल
       सं० न्त्रु : द्यांत
                                    श्रंत्र
      सं॰ प्त् : नाती
                                    नप्तृ
                बिनती
                                   विन्नप्ति
                 सतरह
                                    सप्तदश
                 तसा (बो॰)
                                   तप्त
       सं र्न र्न : कातिक
                                कार्तिक
                                   वर्तिका
                 बत्ती
       सं रुष्ट्र : तिरिया (बो ०) स्त्री
११४, हि० यु :
       सं० तथ : कैथ
                                    कपित्थ
                 कुलथी (दाल)
                                    कुलत्थ
                                   सार्थ
       सं० र्थ : साथ
                 चौथा
                                    चतुर्थ
       सं० स्त् : माथा
                                    मस्तक
                                    हस्त
                 हाथ
                 पाथर (बो॰)
                                    प्रस्तर
११५. हि॰ द् :
       सं॰ द् : दांत
                                    दंत
```

दूधं द्रध दाहिना दिच्चग् सं० इ: नींद निद्रा ः मादौं माद्रपद हल्दी हरिद्रा द्वी सं० इ : दो द्विगुगा दुना दीप (जै०, जम्बू दीप) द्वीप सं ॰ न्द् । सेंदुर सिन्दूर ननन्द ननद सं० न्द्र : चांद चन्द्र सं० र्दः चौदह चतुर्दश

## ११६. हि० घ् ः

सं० ग्धः दूध दुरध् सं॰ द्धः जवी उद्धव उधार उद्धार सं ० द्घर् : गीघ (बो ०) गृद्ध सं० घ् : घान घान्य <u>घुत्रां</u> घूम घरना **√**₹ सं ० न्द् : श्रंघेरा ग्रन्धकार श्रांघी श्रन्धिका

बांधना √बन्ध् सं०र्द्: आधा अर्द्ध गधा (बो०) गर्दम

**४. ज्रोब्ट्य** [ प्, फ्, ब्, म् ]

१२७, हि० प् :

सं ० त्यः उपज उत्पद्यते सं ० तम् : अपना **थात्मानं** पर्या सं० प् : पान पौन पादोन पीपल पिप्पल सं ० प्य : रुपया रौप्यकः सं० प्र: पिया (बो०) प्रिय पावस प्रावृष् पहर प्रहर सं० म्य : कांपना √कम्प् सं० र्पः कपड़ा कर्पट कापीस कपास सर्प सांप सं० ष् : भाप / बाध्य स्पर्श सं० स्य : परस

११८. हि० म् ः

सं ० प् : फाँस पाश

फलांग प्यलंग

ूसं॰ फ् : फलारी ( मिटाई ) फलाहार
फूल फुछ

सं॰ स्फ् : फोड़ा स्फोटक
फटकरी स्फटकारिका
फुर्ती स्फूर्ति

### ११ए, हि० व :

षड्विश सं ० ड्व : छबीस सं ० इ : बारह द्वादश बाईस द्वाविशति √ उपविष्ट सं० प् : बैठना सं० ब् : बांभ बन्ध्या बांह बाहु बर्कर बकरा बांधना √बन्ध् सं वृ : बाम्हन (बी०) नाह्मग् निम्बुक सं • म्ब् : नीबू सं० म् ः तांबा ताम्र श्रंबिया (बो०) श्राम्र दुर्बल सं ० र्व : दुबला चर्नग सं ० र्व : चबाना

सब सर्व

सं० व् : बांका वक

बावल वातुला

बहू वधू बूंद विदु

सं ० व्यु : बलानना (बो ०) व्याख्यान

बाघ व्याघ

## १२०, हि० सः

सं० व् १ भूल बुमुक्ता

भाप बाष्प

सं *भः भात भक्त* 

भीख भिन्ना

सं • भ्य : मीतर श्रम्यन्तर

मीजना √ग्रभ्यंज्

सं ० भ्र : भौरा भ्र<sup>12</sup>र

माई %ातृ

भारज भ्रातृजाया

सं म् : मैंस महिष

सं ॰ र्म् : गामिन गर्मिग्री

सं ० व् ः मेष वेष

सं ० ह्व : जीम जिह्वा

## ख. स्पर्श-संघर्षी [ चू, छ्, ज्, म् ]

१२१. प्रा० सा० आ० में च, छू, ज, ह् तालव्य स्पर्श व्यंनन थे। उन दिनों च की ध्वनि कुछ-कुछ क्य के सहरा रही होगी। म० भा० आ० के प्रारंभिक काल में ही ये तालव्य स्पर्श ध्वनियें स्पर्शसंघषीं हो गई थीं। यह परिवर्तन कदाचित् मगघ आदि पूर्वी देशों की भाषाओं से आरंभ हुआ था। मध्यदेश और पश्चिमी आयीवर्त की भाषाओं में कुछ दिनों तक स्पर्श उचारण चलता रहा। म० भा० आ० के आंतिम समय तक प्रायः समस्त भारतीय आर्यभाषाओं में इन स्पर्श ध्वनियों का स्पर्श-संघर्षी उचारण फैल गया। आ० भा० भा० में अब चवर्गीय ध्वनियों का स्पर्श-संघर्षी उचारण फैल गया। आ० भा० भा० में अब चवर्गीय ध्वनियों का स्पर्श न हो कर स्पर्श-संघर्षी हो गई हैं। आसामी, मराठी, गुजराती आदि कुछ आधुनिक बोलियों में तो इन का मुकाव दंत्य ध्वनियों की ओर हो गया है। हिंदी स्पर्श-संघर्षी ध्वनियों का इतिहास नीचे दिया जाता है।

## १२२. हि॰ च् ः

| सं० च् : चांद   | चंद्र   |
|-----------------|---------|
| चाक             | चक      |
| कांच            | काच     |
| सै॰ वृच् ः पांच | पश्च    |
| श्रांचल         | श्रञ्जल |
| सं० त्युः नाच   | नृत्य   |
| मीचु (वो०)      | मृख     |
| सांच (बो०)      | सत्य    |
| सं० र्च् : कूची | कूचिका  |

९ चै., वे. ले., ९१३२, ९ २४४

## १२३. हि॰ छ् :

सं० कृष् : छुरा च्चरकः छत्री (बो०) चत्रिय रीछ भृज छिन (बो०) चारा सं० च्छ् : पूछना √पृच्छ् सं० छ् : छाता ন্তস छेरी (बो॰) छगल छांह (बो०) छाया सं ० तस् : बछडा वत्सकः सं० श् : छिलका शल्कल छुकडा शकटकः सं० रच् : बीछ् वृश्चिक सं० ष् : बः षट्

## १२४. हि॰ ज् :

सं ० ज् : जागता जागित भावज प्रातृजाया विजना (बो ०) व्यजन जनम (बो ०) जन्म सं ० ज्य : काजल कजल लाज लजा सं ० ज्य : जेठ ज्येष्ठ

## हिंदी भाषा का इतिहास

| राज               | राज्य          |
|-------------------|----------------|
| बनजारा            | बागिज्य- -कार  |
| सं॰ ज्यु : उजला   | उज्बल          |
| सं० व्यः मूंज     | मुञ            |
| पिजड़ा            | पञ्चर          |
| सं॰ द्युः धनाज    | त्रनाद्य       |
| <b>ভু</b> ষা      | द्यूत          |
| द्याज             | <b>श्र</b> द्य |
| विजली             | विद्युत्       |
| सं० यु : जौ, जावा | यव             |
| जाना              | √या            |
| नांता             | यंत्र          |
| सं ० य्युः सेज    | शय्या          |
| सं० र्न : खुनली   | सर्जुर         |
| भोजपत्र           | भूजीपत्रं      |
| मांजना            | मार्जनं        |
| सं॰ र्थः श्रानी   | त्र्यायिका     |
| काज (बो०)         | कार्य          |

# १२५. हि॰ मः सं०ध्यः श्रोम

| सं० | ध्य | ; | श्रोमा | उपाध्याय  |
|-----|-----|---|--------|-----------|
|     |     |   | सममना  | संबुध्यति |
|     |     |   | बूभना  | बुध्यति   |

जुमना (बो०) युध्यति सं०ध्यः सांमः (बो०) संध्या बांमः बंध्या

## ग. ग्रनुनासिक [ ङ्, ज्, ण्, न्, न्ह्, म्, म्ह् ]

१२६. संस्कृत में ङ् घ्विन कंठ्य व्यंजनों के पहले केवल मात्र शब्द के मध्य में श्राती थी। हिंदी में भी इस का यही प्रयोग मिलता है किंतु केवल हस्व स्वर के बाद।

हि॰ ङ् < सं॰ ङ्

. श्रङ्गुल श्रङ्गुलि कङ्गाल कङ्काल जङ्गल जङ्गल

कुछ देशी शब्दों में भी यह ध्वनि पाई जाती है, जैसे बङ्गू, चड्गा विदेशी शब्दों में भी ऊपर दी हुई परिस्थिति में ङ् ध्वनि पाई जाती है, जैसे जङ्ग, तङ्ग ।

१२९. संस्कृत में ज् ध्विन केवल मात्र शब्द के मध्य में तालव्य व्यंजनों के पहले श्राती थी। तालव्य व्यंजनों के उच्चारण में स्थान-परिवर्तन होने के कारण हिंदी में ऐसे स्थलों पर श्रव व् के स्थान पर न् का उच्चारण होने लगा है। लिखने में श्रभी यह परिवर्तन नहीं दिखाया जाता।

| तिखित खप | उच्चरित रूप |
|----------|-------------|
| चञ्चल    | चन्चल       |
| पञ्चा    | पन्जा       |
| कञ       | कान्ज       |

श्राधिनिक साहित्यिक हिंदी में ज् का प्रयोग निल्कुल मी नहीं मिलता किंतु हिंदी की कुछ नोलियों में ज् से मिलती-जुलती एक ध्विन है किंतु यह वास्तव में यं मात्र है, जैसे ब्र॰ नाज् या नायं (नहीं), जाञ् या जायं (जावें बाजे या बांयें (बांये)

१२८ प्राक्टतों में ए का प्रयोग बहुत होता था आजकल पंजाबी में इस का व्यवहार विशेष पाया जाता है। तत्सम शब्दों में हिंदी में भी संस्कृत ए का व्यवहार शब्द के मध्य या अंत में मिलता है, जैसे ग्रुण, गर्णपति, ऋण, हरिए इत्यादि। तद्भव रूपों में हिंदी में ए के स्थान पर बराबर न हो जाता है, जैसे ग्रुनी, हिरन, गनेस। तत्सम शब्दों में भी मध्य हलंत ए के स्थान पर न का ही उच्चारण होता है। यद्यपि लिखा ए जाता है—

खिखित रूप उच्चरित रूप परिहत पन्डित लग्ड लन्ड सुग्ड सुन्ड

१२८. हिंदी न् वास्तव में दंत्य ध्विन नहीं रही है बिल्क वर्त्स्य ध्विन हो गई है। न् का प्रयोग हिंदी में श्रादि, मध्य श्रीर श्रंत सब स्थानों पर स्वतंत्रता-पूर्वक होता है। हिंदी में संस्कृत के पाँच अनुनासिक व्यंजनों के स्थान पर दो—न् श्रीर म्—का ही प्रयोग विशेष होता है। ङ् केवल कुछ शब्दों के मध्य में मिलता है, ख् कुछ तत्सम शब्दों में जब सस्वर हो श्रीर श्र् का व्यवहार विल्कुल भी नहीं होता। न् का इतिहास नीचे दिया है—

हि० न् : सं० ज् : बिनती विज्ञप्तिका सं० ज् : बन्चल चञ्चल पन्जा पञ्चक: कन्ज कश्च

```
सं० ग्राः कनी
                                    किंग्सिका
                 कैगन
                                    कंक्या
                                    द्विगुगा
                दुगना
                 पन्डित
                                    पिखत
                                    खगड
                 खन्ड
                सुन्ड
                                    सुग्रङ
      सं ० एय् : पुच (बो ०)
                                पुराय
                  त्ररना (बो०) श्ररएय
      सं० न् : नींद
                                    निद्रा
                 निउला
                                    नकुल
                                    स्तन
                 थन
                 पानी
                                     पानीय
       सं ० न्यु : धान
                                    घान्य
                 सूना
                                    श्रून्य
                  मान (श्रादरश्रीय संबंधी)मान्य
                                     पर्गा
       सं॰ र्ग् : पान
                                    कर्पा
                 कान
१३०, 'हि० न्ह :
       सं०ष्णुः कान्ह (बो०)
       सं ० सन् : श्रन्हाना (वो ०) स्नान
    ₹
```

## १३१. हि० म् :

मेघ सं० म् : मेह मूंग मुद्ग मस्तक माथा सं • म ः मक्खन मृत्तरा सं० म्ब् : नीम निम्ब जामुन जम्ब कदम (बो०) कदम्ब सं० म : आम थाम सं० रम् : मसान (बो०) श्मशान

## १३२, हि० मह

 सं० म्म् : कुम्हार
 कुम्मकार

 सं० ब्म् : तुम्हें
 युष्में

 सं० ब्म् : नम्हा (बो०)
 नहाा

## घ. पाश्विक [ ल् ]

## १३३. हि० ल् :

 सं० ह् : सोलह
 षोडश

 सं० त् : श्रलसी
 श्रतीसी

 सं० द् : मला
 मद्र

 सं० य् : लाठी
 यध्यिक्त

## हिंदी ध्वनियों का इतिहास

| सं०र्: चालीस          | चलारिशत् |
|-----------------------|----------|
| हलदी                  | हरिद्रा  |
| सं० र्य् । पलंग       | पर्यङ्क  |
| सं ० ल् । लाख         | लच       |
| लगन                   | लग्न     |
| श्रांवला              | धामलक    |
| काजल                  | कजल      |
| सं० ल्युः कल          | कल्य     |
| मोल                   | मूल्य    |
| <b>सं</b> ० ल्व : बेल | बिल्ब    |

कुछ विदेशी सन्दों के न् का उचारण हिंदी बोलियों में ल् के समान होता है, जैसे लोट < ग्रं॰ नोट, लंबर < ग्रं॰ नम्बर ।

ङ सुंदित [र्]

१३४. हि० र्ः

सं ० त् : सत्तर

सप्तति

<sup>ै</sup> र् और ल् के प्रयोग की दृष्टि से प्रा० तथा म० मा० आ० भाषाओं में तीन विभाग मिलते हैं—१. पिश्चिमी, जिन में र् का प्रयोग विशेष है, २. मध्यवर्ती, जिन में र् और त् दोनो का व्यवहार मिलता है; और ३. पूर्वी जिन में ल् का व्यवहार विशेष है। यह विशेषता कुछ कुछ आ० आ० मा० में भी पाई जाती है। हिंदी मध्यवर्ती भाषा है अत इस में र् और ल् दोनो का व्यवहार मिलता है। इस संबंध में विस्तृत विवेचन के लिए दे., चै., बे लै., (३२, ९२६१

सं० द : बारह द्वादश ग्यारह एकाद श रात्रि सं॰ र्: रात रानी राज्ञी छौर श्रपर गहिरा गमीर सं० लु: पखारना (बो०) प्रचालन वेर वेला

## च, उत्विप्त [ ह ह् ]

१३५, वैदिक भाषा में दो स्वरों के बीच में आने वाले ड् इ का उचारण ळ् ळ्ह् होता था। पाली में भी यह विशेषता पाई जाती है, किंतु संस्कृत में यह परिवर्तन नहीं होता था। म० मा० आ० में किसी समय स्वर के बीच में श्राने वाला ड् इ का उचारण कदाचित ड् इ के समान होने लगा था।

धीरे-धीरे कुछ अन्य मूर्द्धन्य ध्वनियें भी ड़ ड़् में परिवर्तित हो गईं। इ ड़्, सदा शब्द के मध्य में दो स्वरों के बीच में आते हैं। आज कल अनेक आ । भा । आ । भाषाओं में ये ध्वनियें पाई जाती हैं। हिंदी ड़् ड़् का इति-हास नीचे दिया जाता है—

## १३६. हि० इ

सं ० ट्र : बाड़ी बाटिका कड़ाही कटाह घोड़ा घोटक

१ चै., वें. लें., ( १३३, ' २७०

फोड़ना स्फोटयति

बढ़ वट

खिंद्या खटिका

कनाडी कर्नाटिका

सं • ड्य् : जाड़ा जाड्य

सं ० गड् : सांड स्वरड

पांडे परिडत

मांड मगड

स्ंड सुगड

सांड षगड

सं ० द् : कौड़ी कपर्द

१३७. हि॰ ढ़् :

सं ० ट् : मढ़ी मठिका

पीढ़ा पीठिका

पढ़ना पठति

सं० इ. बूढ़ा वृद्ध

सं ० ध्य : कुढ्ना कुध्यति

सं र दं : साढ़े सार्द

बढ़ई वर्द्धकिन्

सं ० र्ध् : बढ़ना वर्धते

## छ. संघर्षी [ ह, ह, श्, स्, व् ]

१३८, विसर्ग श्रथवा श्रघोष ह् केवल थोड़े से तत्सम शब्दों में श्राता है।

हि॰ : :

सं० : : प्राय:

प्राय:

पुन:

पुनः

सं • जिह्वामूलीय : चंत:करण

श्रंत:करण

शब्द के अंत में आने वाले घोष ह् का उचारण हिंदी में प्रायः अघोष ह् के समान हो जाता है किंद्य लिखने में यह परिवर्तन नहीं दिखाया जाता।

| लिखित रूप | उच्चरित रूप     |
|-----------|-----------------|
| नह        | वः या वह्       |
| <b>मह</b> | कः या कह्       |
| स्नेह     | स्तेः या स्तेह् |
| सुह       | मुः या मुह्     |

यह भी स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि घोप महाप्राण स्पर्श व्यंजनों में घोष ह् श्राता है श्रीर श्रघोष महाप्राण स्पर्श व्यंजनों में श्रघोष ह् श्राता है किंतु देवनागरी लिपि में यह भेद नहीं दिखलाया जाता।

१३९. घोष ह् शब्द के मध्य या आदि में आता है। अंत्य घोष ह् उच्चारण में अब अघोष हो गया है।

हि० ह् <

सं० ख्ः ग्रंह मुख श्रहेरी श्राखेटिक नह (बो०) नख

| सं॰ घ् : रहटा      | श्ररघट्ट   |
|--------------------|------------|
| सं० थ् : कहना      | कथनं       |
| सं० घ् ः साहू      | साधु       |
| बह्                | वधू        |
| दही                | दिध        |
| सं० म् : गहिरा     | गमीर       |
| सुहागा             | सौमाग्य    |
| हो                 | <b>√</b> ₹ |
| सं० श् : बारह      | द्वादश     |
| सोलह               | षोडश       |
| सं०ष्: पुहुप (बो०) | पुष्प      |
| सं० ह् : बांह      | बाहु       |
| हाथी               | हस्तिन्    |
| हीरा               | हीरक       |
|                    |            |

१४०. हिंदी बोलियों में साधारणतया केवल दंत्य स् का प्रयोग विशेष पाया जाता है और श् के स्थान पर भी स् कर लिया जाता है किंतु साहित्यिक हिंदी में तत्सम शब्दों में तालव्य श् का व्यवहार बराबर होता है। उच्चारण की दृष्टि से सं० मूर्द्धन्य ष् हिंदी में तालव्य श् में परिवर्तित हो गया है किंतु तत्सम शब्दों के लिखने में श् श्रीर ष् का मेद श्रमी बरावर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बंगाली आदि पूर्वी आ० भा० आ० भाषाओं में तथा पहाड़ी भाषाओं में स् के स्थान पर भी श् का ही व्यवहार विशेष होता है। हिंदी से प्रभावित हो जाने के कारण विहारी में स्का प्राधान्य है। श् और स्का यह भौगोलिक भेद वहुत प्राचीन है।

# दिखलाया नाता है । उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में मूर्द्धन्य प् अव नहीं है ।

**१४९. हि० श्:**सं० श्: पशु पशु
विश्व विश्व
सं० ष्: शेश शेष

कशाय कवाय

१४२. हि॰ स्

सं० श् : संख शंख सलाई शलाका सास श्वश्र सं० प् : सिरस सिरीष कसेला क्षाय वर्ष वरस द्यसाढ् थापाढ सं॰ स् : सूत सूत्र सौभाग्य सुहाग स्वर्गा सोना

१४३. व केवल तत्सम शब्दों में रह गया है। हिंदी बोलियों में व के स्थान पर वरावर व हो जाता है।

हि० व :

सं ० वृं : वेला वेला वाम वाम कवि कवि सूचना—अन्य संघर्षी फ़् ज़् ख़् ग् घ्वनियें केवल विदेशी शब्दों में पाई जाती हैं इन का विवेचन अगले अध्याय में किया गया है।

# ज. ऋहुंस्वर ( य् व् )

१४४, प्रा० भा० आ० काल में यू वृ शुद्ध अर्द्धस्वर हॅ उँ थे। संस्कृत में उँ दंत्योध्ठ्य संघर्षी वृ में पितिर्तित हो गया था। साथ ही श्रोध्ठ्य वृ रूपांतर भी वहुत प्राचीन समय से मिलता है। हॅ भी म० भा० आ० में ही य् के सहरा हो गई थी। संस्कृत के यू और वृ हिदी में शब्द के आदि में प्रायः ज् श्रीर वृ हो गए तथा शब्द के मध्य में इन का लोप हो जाता था। वाद को दो स्वरों के बीच में श्रुति के रूप में यू और वृ का फिर विकास हुआ, नैसे सं० एकादश > प्रा० एखारह > हि० ग्यारह।

१४५, हिंदी में यू का उचारण बहुत स्पष्ट नहीं होता । उच्चारण की दृष्टि से संगुक्त स्वर इस या एस स्वीर अर्द्धस्वर यू बहुत मिलते-जुलते हैं । स्व तथा ह ई या ए के बीच में स्वाने पर यू ध्वनि विल्कुल ही स्वस्पष्ट हो जाती है जैसे गये, गयी स्वादि में । किंतु गया, स्वाया में यू श्रुति स्पष्ट सुनाई पड़ती है । विदेशी शब्दों के स्वतिरिक्त यू ध्वनि तत्सम शब्दों में विशेष पाई जाती है ।

| तृत्सम  | तद्भव  |
|---------|--------|
| यज्ञ    | जाग    |
| श्रार्थ | श्चारन |
| योघा    | जोघा   |
| वीर्य   | वीज    |
| कार्थ   | কাল    |
| यमुना   | जमुना  |

१४६, व् अर्द्धस्वर शब्द के मध्य में प्रयुक्त होता है। लिखने में व् श्रोर व् में कोई मेद नहीं किया जाता है। व् का व् के सदश उच्चारण बहुत प्राचीन है।

व :

सं० व् : स्वामी स्वामी
 ज्वर ज्वर
 सं० म् : क्वारा कुमार
 श्रांवृला (बो०) श्रामलक
 चंवर (बो०) चमर

# ऊ. व्यंजन-संबंधी कुछ विशेष परिवर्तन

## क. अनुरूपता

१४% हिंदी शब्दों में कुछ उदाहरण मिलते हैं जिन में दो भिन्न-स्थानीय संयुक्त ब्यंजनों में से एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है, या उसी स्थान के ब्यंजन में परिवर्तित हो जाता है—

> शकर शर्करा छत्तीस षट्त्रिंशत् बत्ती वर्तिका

कुछ बोलियों में, विशेषतया कनौजी में, र् या ल् का निकट के ज्यंजन में परिवर्तित हो जाना साधारण नियम है—

बोलने में अनुरूपता के बहुत उदाहरण मिलते हैं, किंतु इन्हें लिखने में नहीं दिखाया जाता है—

लिखित रूप उञ्चरित रूप डाक घर डाग्घर एक गाड़ी एग्गाड़ी श्राघ सेर श्रास्सेर

#### स्त, व्यंजन-विपर्यय

१४८, व्यंजन-विपर्यय के अनेक उदाहरण प्राचीन तथा आधुनिक शब्दों में बराबर मिलते हैं। विदेशी शब्दों में भी अकसर व्यंजनों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। नीचे कुछ रोचक उदाहरण दिए जा रहे हैं—

| विलारी               | विङ्गल  |
|----------------------|---------|
| हलुक (बो०)           | लघु-क   |
| घर                   | गृह     |
| पहिरना               | √परि+धा |
| <i>गड़्र</i> ( बो॰ ) | गरुड्   |
| नसलड (बो॰)           | लखनऊ    |
| नुस्कान (बो०)        | नुक्सान |

## स्रध्याय ३

# विदेशी शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन

## श्र. फारसी-श्ररबी

१४८ विदेशी शब्दों के संबंध में भूमिका में साधारण विवेचन हो चुका है। यहां इन विदेशी शब्दों के हिंदी में ब्राने पर ध्विन-परिवर्तन के संबंध में विचार किया जायगा। हिंदी में सब से अधिक विदेशी शब्द फ़ारसी-अरबी के हैं। प्रायः यह भुला दिया जाता है कि इन विदेशी भाषाओं में फ़ारसी आर्यभाषा है जिस के प्राचीनतम रूप—अवस्ता की माषा—का ऋग्वेद की भाषा से बहुत निकट का संबंध है, और अरबी भिन्न कुल की माषा है जिस का आर्यभाषाओं से अब तक किसी प्रकार का मी संबंध स्थापित नहीं हो सका है। अरबी और फ़ारसी शब्दों में होने वाले ध्विन-परिवर्तन को समक्तने के लिए अरबी और फ़ारसी की ध्विनयों के संबंध में ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, अतः इन भाषाओं की ध्विनयों का संद्विप्त विवेचन नीचे दिया जाता है।

## क. अरबी ध्वनिसमूह

१५० द्यारबी ध्वनिसमूह भें ३२ व्यंजन, ६ मूलस्वर तथा ४ संयुक्त स्वर हैं। श्राधुनिक शास्त्रीय दृष्टि से ये नीचे वर्गीकृत हैं—

१ गेर्डनर, फोनेटिक्स ग्राव ऐरेबिक।

र चै., बे., ले., (३०८

| व्यंजन          | द्वचोष्ठ्य | दंत्योष्ठ्य | ट्तमध्य स्थानीय | वर्स्य<br>साघा-<br>रण     | या दत्य<br>कंठस्थान<br>युक्त | तालु तथा<br>वस्त्य स्थानीय | तालव्य | कंठ्य     | त्रालिजह     | डपालिजिह्न | स्तरयंत्रमुखी |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|
| ,स्पर्श         | ब्         |             |                 | त् द्                     | त् द्                        |                            | জ্     | क्ग       | क <b>्</b> = |            | 2             |
| <b>अनुनासिक</b> | म्         |             |                 | न्                        |                              |                            |        |           |              |            |               |
| पार्श्विक       |            |             |                 |                           | ल्<br>म्                     | हर                         |        |           |              |            |               |
| कंपनयुक्त       |            |             |                 |                           |                              | ₹                          |        |           |              |            |               |
| संघर्षी         |            | <u>••(</u>  | थ द             | स ज<br><u>`</u> -`        | स् ज                         | श्रु म्                    |        |           | ख्ग्         | ₹<br>2     | ₹_            |
| श्रद्धस्वर      | •ब्        |             |                 |                           |                              |                            | य्     |           |              |            |               |
|                 |            |             |                 |                           | श्रतिरिक्त                   |                            | char   | ঙ্ক       |              | -          |               |
| स्वर            |            |             |                 | ( श्राउ<br>। <b>जा</b> ते | ये चार<br>हैं।               | મુજ્ય                      | ए      | च्यो<br>य |              |            |               |
|                 |            |             |                 |                           |                              |                            | ऍ      | आँ        |              |            |               |
|                 |            |             |                 |                           |                              |                            | श्र    | थ्रा      |              |            |               |

सूचना—श्रघोष ध्वनियों के नीचे लकीर खिंची है, शेष ध्वनियां घोष हैं। अरबी ध्वनिसमूह में कुछ ध्वनियां असाघारण हैं। त्, द्, ल्, म्, स़्, ज़् कंउस्थान युक्त वर्त्स्य ध्वनियें हैं। इन के उच्चारण में नीम की नोक वर्त्स स्थान को छूती है और साथ ही जीम का पिछला माग कोमल तालु

की श्रोर उठता है। इस तरह नीम नीच में नीची श्रोर श्रागे पीछे उँची हो नाती है। लू घ्वनि श्ररनी में केवल श्रहाह शब्द के उच्चारण में प्रयुक्त होती है। ये समस्त ध्वनियां एक तरह से द्विस्थानीय हैं।

ह् का उच्चारण कौने के पीछे हलक की नली की पिछली दीनार से निह्नामूल के नीचे उपालिनिह्ना को छुना कर किया जाता है। इस के उच्चारण में एक निरोष प्रकार की ज़ोरदार फुसफुसाहट की आवाज़ होती है। ह् उपालिनिह्न अधोष संघर्षी ध्वनि है, और ९ अर्थात् ऐन् ( अ ) उपालिनिह्न घोष संघर्षी ध्वनि है।

१ त्रयौत् हम्ला-अलिफ़ के उच्चारण में स्वरयंत्र मुख बिल्कुल बंद होकर सहसा खुलता है। इस का उच्चारण हलके खाँसने की ध्विन से मिलता-जुलता समम्मना चाहिए। १ स्वरयंत्रमुखी अघोष स्पर्श ध्विन है। ह् स्वरयंत्रमुखी घोष संघर्षी ध्विन है।

१५१० अरबी लिपि में केवल ज्यंजनों के लिए लिपि-चिह्न हैं, स्वरों के लिए पृथक् चिह्न नहीं हैं। दीर्घ स्वरों में से तीन तथा दो संयुक्त स्वरों के लिए ज्यंजन चिह्नों में से ही तीन प्रयुक्त होते हैं—'हर्न्ज़ा' ( / ) के बिना 'अलिफ़' ( ! ) आ के लिए, 'इये' ( ८ ) है, अह के लिए तथा 'वाओं' ( ) ) ज अज के लिए। शेष स्वरों को लिपि द्वारा प्रकट करने का कोई साधन मूल अरबी में नहीं है। ३२ ज्यंजन घ्वनियों को प्रकट करने के लिए मी केवल २८ चिह्न हैं अतः नीचे लिखी सात ध्वनियों केवल तीन चिह्नों से प्रकट की जाती हैं 'ज़ोय' ( ७ ) मू जू के लिए, 'लाम' ( ८ ) लू लू के लिए अशेर 'जीम' ( ८ ) मू जू और ए के लिए प्रयुक्त होती है।

### ख, फ़ारसी ध्वनिसमूह

१५२. श्ररनी से प्रमानित होने के पूर्व झडी सदी ईसनी तक फ़ारसी भाषा पहलनी लिपि में लिखी जाती थी। नीचे मध्यकालीन फ़ारसी (पहलनी) की २४ व्यंजन ध्वनियों का नर्गीकरण दिया जा रहा है—

⁴चै., बे. लै., ६३०७

#### ठयंजन

|                | द्वचोष्ठ्य | दंत्योष्ठ्य | द्ंत्य | तालञ्य-<br>वरस्य | कंठ्य | जिह्ना-<br>मूलीय | खरयंत्र<br>मुखी |
|----------------|------------|-------------|--------|------------------|-------|------------------|-----------------|
| स्पर्श         | प् ब्      |             | त् द्  |                  | क् ग् |                  |                 |
| स्पर्श संघर्षी |            |             |        | च ज              |       |                  |                 |
| श्रनुनासिक     | Ħ.         |             | न्     |                  |       |                  |                 |
| पार्श्विक      |            |             |        | ल्               |       |                  |                 |
| कंपन-युक्त     |            |             |        | र्               |       |                  |                 |
| संघर्षी        |            | फ. व्       | स् ज्  | श् भ             |       | ख़् ग्           | ľo.∕            |
|                |            |             | द्     |                  |       |                  |                 |
| धर्द्ध स्वर    | व्         |             |        | य्               |       |                  |                 |

अरबी के समान पहलवी में भी स्वरों के लिए प्रथक् चिह्न नहीं थे। उच्चारण की दृष्टि से पहलवी में व्यवहृत स्वरों को नीचे लिखे ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है—

|             | -   |
|-------------|-----|
| <b>€</b> -0 | 4   |
| 6 -1        | , , |

|                | अग्र | पश्च      |
|----------------|------|-----------|
| संवृत्         | इंड  | ज उ       |
| श्रद्धं संवृत् | ए ए  | श्रो श्रो |
| विवृत्         | भ    | श्रा      |
| संयुक्त स्वर   | ग्रह | श्रउ      |

१५३, सातवीं सदी ईसवी में जब अरबों ने ईरान को पराजित कर ईरानी धर्म और सम्यता के स्थान पर अपने इस्लाम धर्म और अरबी सम्यता को स्थानापन्न किया तो बहुत बड़ी संख्या में अरबी शब्दसमूह को लेने के साथ-साथ फ़ारसी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाने लगी । फ़ारसी के लिए व्यवहृत होने पर अरबी वर्णों के उच्चारण तथा संख्या दोनों में परिवर्तन करना पड़ा। अरबी वर्णों की संख्या फ़ारसी में ३२ कर दी गई। इस का तात्पर्य यह है कि पहलवी में पाए जाने वाले २४ वर्णों में आठ नए अरबी वर्णा जोड़ दिए गए, यद्यपि फ़ारसी में आने पर इन मूल अरबी वर्णों के उच्चारण भिन्न अवश्य हो गए। अरबी के ये आठ विशेष वर्ण निम्न लिखित हैं—

| वर्ग का उर्द् नाम | श्ररबी उचारण | फ़ारसी उच्चारग् |
|-------------------|--------------|-----------------|
| से (💩)            | श्           | स्              |
| हे (८)            | BC T         | .₹              |
| स्वाद् (७)        | स्           | स्              |
| ज्वाद् (७)        | 5            | ্জ্             |
| तोय ( 🕨 )         | <u>त्</u>    | त्              |
| ज़ोय ( 😕 )        | জ্           | <b>ল</b>        |
| ऐन् (१)           | F            | भ्र             |
| काफ़ (उ)          | क्           | क्              |
|                   |              |                 |

श्ररवी ध्वनियों का उचारण फ़ारसी ध्वनियों के सहश कर लेने के कारण इस नई फ़ारसी-श्ररवी वर्णमाला में कई-कई वर्णों के उचारण में साहश्य हो गया। ये नीचे दिखलाया जा रहा है—

| वर्षा का उर्दू नाम<br>सीन (🅶) | त्रस्वी उचारण | फ़ारसी उचारण |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| सीन (र्जे)                    | स् ]          |              |
| स्वाद् (७)                    | .स्           | स्           |
| से (७)                        | <b>A</b>      |              |

श्रक्षिफ़-हम्ज़ा में हम्ज़ा का उच्चारण फ़ारसी में नहीं होता था।

साथ ही फारसी में चार नई ध्विनयां थीं जो अरबी में मौजूद नहीं थीं। इन के लिए अरबी चिह्नों को कुछ परिवर्तित करके नए चिह्न गढ़े गए। ये चार ध्विनयां और चिह्न निम्नलिखित हैं—

| <b>ष्व</b> नियें | नष् वि | बह      |
|------------------|--------|---------|
| प्               | Ų      | (पे)    |
| ল্               | ভ      | (चे)    |
| भू               | 3      | (भेः,)  |
| ग                | گ      | (गाफ़्) |

इन परिवर्तनों को करने के बाद अरबी वर्णमाला के फ़ारसी रूपांतर में वर्णों की संख्या ६२ (२४+८) हो गई। अरबी के समान ये भी सब व्यंजन ही रहे। यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में फ़ारसी भाषा तथा शब्द-समूह लगभग १००० से १६०० ईसवी के बीच में आया था श्रतः हिंदुस्तान की फ़ारसी भाषा तथा शब्द-समूह में कुछ प्ररानापन है जो फ़ारस की आधुनिक फ़ारसी में नहीं पाया जाता। आधुनिक फ़ारसी और मध्यकालीन फ़ारसी के ध्वनिसमूह में विशेष अंतर नहीं है।

# ग. उर्दू वर्णभाला

१५४० १२०० ईसवी के बाद जब मुसल्मान विनेताओं के साथ-साथ अरबी और फ़ारसी माषा तथा अरबी-फ़ारसी लिपि का प्रचार हिंदुस्तान में हुआ तव हिंदुस्तानी माषाओं के शब्दों को लिखने के लिए अरबी-फ़ारसी लिपि में फिर कुछ परिवर्तन करने पड़े। कुछ विशेष हिंदुस्तानी ध्वनियों को प्रकट करने के लिए तान नए चिह्न बना कर बढ़ाए गए। ये चिह्न और ध्वनियें नीचे दी हैं—

| नई ध्वनिर्ये | नए चिह्न |          |
|--------------|----------|----------|
| ट्           | <b>=</b> | (§)      |
| <u> </u>     | 3        | ( ভাল্ ) |
| ढ            | 7        | ( हे )   |

इस तरह मूल श्ररवी लिपि के वर्तमान हिंदुस्तानी रूप में, जो साधा-रख्तया उर्दू लिपि के नाम से प्रकारी जाती है, वर्षों की संख्या ३५ (३२+३) है।

स्वरों का बोध कराने के लिए व्यंजनों के साथ नीचे लिखे चिह्नों तथा व्यंजनों का व्यवहार किया जाता है—

| स्वर | चिह्नों के नाम  | चिह | उदाहरण               |
|------|-----------------|-----|----------------------|
| ¥    | ज़बर्           | -   | ्रं (सत)             |
| इ    | ज़ेर्           | -   | ्र (सित)             |
| ਭ    | पेश्            |     | <b>四点(</b>           |
| था   | <b>श्र</b> लिफ़ | •   | <b>्रा</b> त ( सात ) |
| इ    | ज़ेर+इये        | ري  | ्र स्रोत )           |
| Ų.   | इ्ये            | چ   | ध्यक्ष (सेत)         |
| 9    | ज़वर+इये        | 'ي  | ( स्तेत ) سَيِت      |
| ङ    | पेश   वात्रा    | ź   | ्र ( सृत )           |

नित्य-प्रति के लिखने में ज़ेर, ज़बर, पेश् प्रायः नहीं लगाए जाते, श्रतः तीन हस्य स्वरों का मेद दिखलाया ही नहीं जाता तथा शेष सात दीर्घ स्वरों में श्रा के लिए 'श्रलिफ़' ( ! ), ई, ए, ऐ, के लिए 'इये' ( 🚅 ) तथा ज, श्रो, श्रों के लिए 'वाश्रों' ( , ) का व्यवहार किया जाता है । मुिड्या के समान उर्दू लिपि के पढ़ने में सब से अधिक कठिनाई इसी कारण पड़ती हैं । साथ ही इन उर्दू मात्राश्रों के न लगाने से मुिड्या की तरह उर्दू लिपि भी देवनागरी की अपेना कुछ अधिक तेज़ी से लिखी जा सकती है ।

हिंदी वर्णमाला की उर्दू अनुलिपि निम्नलिखित है-

|   | -    |    | 41 4    | 2    |    |     |    |      |      |
|---|------|----|---------|------|----|-----|----|------|------|
| झ | भ्रा | \$ | *       | ব    | 35 | ए   | ऐ  | श्रो | ध्रो |
| - | 1    | _  | مى      | ,    | 3  | ی   | کی | ,    | 9-   |
|   |      |    | क्      | લ્   | ग् | ঘ্  | इ् |      |      |
|   |      |    | ک       | کهه  | گ  | گهة | ×  |      |      |
|   |      |    | ৰ্      | ख    | ज् | 颊   | ञ् |      |      |
|   |      |    | ह       | بثث  | τ  | جهة | ×  |      |      |
|   |      |    | ś       | হ্   | র  | ढ्  | ण् |      |      |
|   |      |    | فق      | تهته | 3  | تھۃ | ×  |      |      |
|   |      |    | ন্      | খ্   | ₹  | ध्  | न् |      |      |
|   |      |    | <b></b> | تهم  | ۵  | ده  | U  |      |      |
|   |      |    |         |      |    |     |    |      |      |

<sup>ै</sup>श्ररबी-फारसी लिपि में तीन चिह्न बढा छेने के बाद भी उद्दें लिपि समस्त हिंदी ध्विनयों की प्रकट करने में असमर्थ रही छत: सयुक्त चिह्नों से काम लिया जाने लगा। उदाहरण के लिए हिंदी की समस्त महाप्राण ध्विनया रोमन श्रनुलिपि के समान अल्पप्राण चिह्न में ह् (♣) लगा कर प्रकट की जाती है। इ, ज् श्रौर ण् अनुनासिक व्यजनों को प्रकट करने के लिए अब भी कोई चिह्न नहीं है। स्वरों के लिए भी विशेष चिह्नों का प्रयोग साधारणतया नहीं किया जाता।

१५५ नीचे के कोष्ठक में अरबी, फ़ारसी, तथा उर्दू वर्णमालाएँ तुलनात्मक हंग से दी गई हैं। साथ में देवनागरी के आधार पर बनाए गए लिपि-चिह्न तथा उर्दू वर्णमाला की देवनागरी अनुलिपि भी दी गई है—

|               | श्ररवी   |        | फ़ारसी    |       | <b>उदू</b> " |          |
|---------------|----------|--------|-----------|-------|--------------|----------|
| <b>अर्</b> वी | ध्वनि    | फ़ारसी | ध्वनि     | उदू   | देवनागरी     | ध्वनि    |
| लिपि-         | देवनागरी | लिपि-  | देवनागरी  | लिपि- | श्रनु-       | देवनागरी |
| चिह्न         | में      | चिह    | में       | चिह   | लिपि         | में      |
| ſ             | ۶        | f      | Ŋ         | ſ     | ¥            | श्र      |
| پ             | व        | ب      | ब्        | Ų     | ब्           | व्       |
| ×             | ×        | پ      | प्*       | پ     | प्           | प्       |
| 120           | त्       | (m)    | त्        | (4)   | त्           | त्       |
| ×             | ×        | ×      | ×         | ŒŊ    | इ            | ट्       |
| ث             | थ्       | ث      | सर्       | ى     | स्           | स्       |
| હ             | জ্       | τ      | ল         | હ     | ज्           | জ্       |
| ×             | ×        | હ      | च*<br>° > | ভ     | च्           | च्       |

म् प्रम् स् चर्ल्य चरिल्य च्रिक्य चरिल्य च्रि च्रि च्रि च्रि च्रि च्रि चरिल्य च्रि च्रि च्रि च्रि च्रि च्रि च्रि च्र

|                                          |                                                            |                  |                                                |                  |                            | •                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| ۲                                        | ₹,                                                         | ۲                | ह्†                                            | τ                | ह                          | .₹                                             |
| Ċ                                        |                                                            | Ċ                | ख                                              | Ċ                |                            | ख्                                             |
| ۵                                        | स्                                                         | ٥                | ख<br>द                                         | ٥                | द्                         | ₹                                              |
| ×                                        | ×                                                          | ×                | ×                                              | īŞ               | ₹                          | ₹                                              |
| ذ                                        | ×<br>.द्                                                   | ن                | न् (ऱ्)                                        | ذ                | हार् कर कर कर कर कर कर मर् | हुं स्ट्रेंड हे हैं है है जिंसे से स्ट्रेस ज्त |
| >                                        | ₹                                                          | ,                | ₹.                                             | >                | र्                         | ₹                                              |
| ×                                        | ×                                                          | ×                | ×                                              | 25               | <u> </u>                   | <u> </u>                                       |
| 3                                        | জ্                                                         | >                | .স্                                            | 3                | ज्                         | .জ্                                            |
| ×                                        | ×                                                          | 3                | <b>क</b> ्ष                                    | 3                | <b>मृ</b> ्                | म्                                             |
| ر الله الله الله الله الله الله الله الل | × ず、× せ、 取 せ、 で、 で、 ず、 | ژ<br>س<br>ش<br>ص | × 写. 玩. 我. | ذ<br>ژ<br>س<br>ه | स्                         | स्                                             |
| ھ                                        | স্                                                         | <i>ش</i>         | श्                                             | ھ                | श्                         | খ্                                             |
| ص                                        | स्                                                         | ص                | ₹†                                             | ص                | स्                         | स्                                             |
| ض                                        | द्                                                         | . نه             | ज्†                                            | ض                | स्कारम् जात्तिः अभिम् भी   | .ज्                                            |
| ط                                        | त्                                                         | ط<br>ط           | त्†                                            | ط                | .त्                        | त्                                             |
| d                                        | জ্                                                         | 盐                | ज्†                                            | is di            | ज्                         |                                                |
| ٤                                        | ۶                                                          | ط<br>ج           | श्र†                                           | ض<br>ط<br>ط<br>ع | ब्र                        | ज:<br>श्र<br>ग्                                |
| خٔ                                       | ग                                                          | ځ                | ग्                                             | غ                | ग्                         | $\eta_{\searrow}$                              |
| ٺ                                        | फ्                                                         | ے<br>غ<br>ف      | फ्                                             | غ<br>ن<br>ق<br>ک | स्                         | <b>F</b>                                       |
| ق                                        | क्                                                         | ت                | क्†                                            | ؾ                | क्                         | क्                                             |
| ک                                        | क्                                                         | <i>ٿ</i><br>ک    | क्                                             | ک                | क्                         | क                                              |
| ×                                        | ×                                                          | گ                | ग्र*                                           | گ                | क् म                       | क् क                                           |
| J                                        | ल्                                                         | J                | ल्                                             | J                | ल्                         | ल्                                             |
|                                          |                                                            |                  |                                                |                  |                            |                                                |

| ۴  | म् | ľ  | म् | ŕ  | म् | म् |
|----|----|----|----|----|----|----|
| ಲ  | न् | ಅ  | न् | ಲ  | न् | न् |
| ,  | व  | ,  | व् | ,  | व् | व् |
| 8  | ह् | 8  | ह् | 8  | ह् | Ę  |
| ي  | य् | ی  | य् | ى  | य् | य् |
| २८ |    | ३२ |    | ३५ |    |    |

सूचना— ं ये चिह्न उन आठ वर्षों पर लगाए गए हैं जो अरबी के विशेष वर्षा होने के कारण फ़ारसी के मूल २४ पहलवी वर्षा-समूह में जोड़े गए थे जिस से फ़ारसी में व्यवहत अरबी शब्द धुविधा से लिखे जा सकें। इन को छोड़ कर शेष २४ वर्षा फ़ारसी के अपने हैं। इन नए आठ वर्षों का प्रयोग केवल अरबी शब्दों में मिलता है।

\* ये चिह्न फ़ारसी के उन चार विशेष वर्णों पर लगाए गए हैं जिन के लिए अरवी में ध्वनि-चिह्न मौजूद नहीं थे। न ये ध्वनियें ही अरवी में थीं। अतः फ़ारसी भाषा लिखने को प्रयुक्त होने पर मूल अरवी लिपि में इन के लिए चार नए चिह्न गढ़े गए थे।

ु वे चिह्न उन तीन वर्णों पर लगाए गए हैं जो हिंदुस्तानी भाषाओं की आवश्यकता के कारण अरबी-फ़ारसी लिपि में बढ़ाए गए थे।

फ़ारसी वर्णमाला के समान ही उर्दू वर्णमाला में भी अरबी के तत्सम शब्दों में अरबी वर्ण लिखे तो जाते हैं किंद्ध उन का उच्चारण हिंदुस्तानी मुसलमान भी साधारणतया अपनी ध्वनियों की तरह करते हैं। अतः लिखने में मिन्न चिह्नों का प्रयोग करने पर भी उच्चारण की दृष्टि से स् ( س ), स् ( س ) स् ( س ) का उच्चारण स् ( س ), तू ( ه ) त् ( س ) का उच्चारण ह् ( س ) का उच्चारण ह् ( ه ), अरेर जू ( ه ) जू ( ه ) जू ( ه ) का उच्चारण ह्

(;) के समान होता है। १ (१) का उच्चारण भी घ (<sup>†</sup>) से भिन्न साधारणतया नहीं किया जाता।

## घ, फ़ारसी शब्दों में ध्वनिषरिवर्तन

१५६. उपर के विवेचन से यह कदान्तित् स्पष्ट हो गया होगा कि हिंदी में अरबी तथा तुर्की शब्द भी फ़ारसी भाषा के द्वारा आए हैं अतः ऐसे शब्दों के साथ मूल अरबी या तुर्की ध्वनियां नहीं आ सकी हैं। फ़ारसी में आने पर अरबी और तुर्की शब्दों की ध्वनियों में जो परिवर्तन हो खुके थे उन्हीं परि-वर्तित रूपों में ये शब्द हिंदी में पहुँचे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी के लिए ये शब्द अरबी या तुर्की भाषा के न होकर फ़ारसी भाषा के ही हैं।

फ़ारसी और हिंदी की अधिकांश ध्वनियों में समानता है, किंद्ध फ़ारसी में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो हिंदी में नहीं हैं । ये ध्वनियां फ़ारसी-श्वरवी तत्सम शब्दों में सुनाई पड़ती हैं और इन के लिए देवनागरी में निम्न-लिखित परिवर्तित लिपि-चिक्कों का प्रयोग होता श्राया है— क़् ख़् ग़् ज़् फ़् । इन में फ़् भी शामिल किया जा सकता है । श् ध्वनि संस्कृत में पहले ही से मौजूद थी । फ़ारसी श् तथा संस्कृत श् में थोड़ा ही भेद है । साहित्यिक हिंदी में फ़ारसी-अरबी शब्दों की इन विशेष ध्वनियों का उच्चारण तथा लिखने में बरावर प्रयोग किया जाता है ।

फ़ारसी तत्सम शब्दों से पूर्ण उद्दू माथा के बोले जाने वाले या लिले जाने वाले रूप से अधिक परिचित होने के कारण पश्चिमी संयुक्त प्रांत तथा दिल्ली प्रांत के रहने वाले हिंदी लेखक इन विदेशी ध्वनियों का व्यवहार वात-चीत तथा लिखने दोनों में ही शुद्ध रीति से कर सकते हैं, और वरावर करते हैं। किंतु पूर्वी संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा कमायूँ-गढ़वाल के प्रदेशों में रहनेवाले हिंदी बोलने वालों तथा हिंदी लेखकों को दिल्ली, आगरा, तथा लखनऊ के उद्दू केंद्रों से दूर रहने के कारण इन विदेशी ध्वनियों के व्यवहार में कठिनाई पड़ती है और ये लोग इन ध्वनियों का व्यवहार प्रायः शुद्ध नहीं कर पाते। इसी कारण कमी-कभी इन विदेशी ध्वनियों तथा उन के लिए प्रयुक्त विशेष लिपि-चिह्नों के व्यवहार को साहित्यिक हिंदी से हटा देने का प्रस्ताव उठा करता है।

हिंदी के केंद्र संयुक्तप्रांतु की विशेष परिस्थित के कारण यहां के शिष्ट लोगों में ज्रा को जरा, ग्रीव को गरीव, ल्राब को लराव बोलना या लिखना प्राम्य दोष समका जाता है और कदाचित् मिवष्य में भी अभी बहुत दिनों तक समका जायगा। इस का मुख्य कारण संयुक्तप्रांत में उर्दू भाषा तथा मुसलमानी संस्कृति का प्रभाव ही है। इन दोनों प्रभावों के निकट मिवष्य में दूर या चीण होने की संभावना नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसी परिस्थित में इन विशेष ध्वनियों वाले फ़ारसी शब्दों को साहित्यिक हिंदी में निकटतम तत्सम रूपों में ही लिखना तथा बोलना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त प्रभावों से दूर होने के कारण बंगाली, गुजराती, मराठी आदि मावाओं में फ़ारसी शब्दों की विशेष ध्वनियों के संबंध में इस तरह की कठिनाई नहीं उठती। इन माषाओं के साहित्यिक रूपों में मो, हिंदी की प्रामीण बोलियों के समान, ऐसी विशेष विदेशी ध्वनियों के स्थान पर भारतीय निकटवर्ती ध्वनियों का व्यवहार पढ़े-लिले लोगों के बीच में भी पूर्ण स्वतंत्रता से होता आया है। परिस्थित की विभिन्नता के कारण साहित्यक हिंदी को इस बात में बंगाली आदि की नकल नहीं करनी चाहिए।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि लिखने में भेद करने पर भी बोलने में साधारणतया फारसी में ही कई-कई ध्वनियों में साम्य हो गया था। उद्दूर में भी इन विशेष वर्ण-समूहों में उच्चारण की दृष्टि से भेद नहीं किया जाता, अतः हिंदी में इन भिन्न वर्णों के लिए इकहरे वर्णों अर्थात् स, जू, त, अ तथा ह का व्यवहार करना युक्ति-संगत ही है। साहित्यिक हिंदी में शिष्ट भाषा में ध्वनि-संबंधी इन मुख्य परिवर्तनों को करने के बाद फ़ारसी-अरबी शब्दों का

न्यृनाधिक व्यवहार बराबर पाया जाता है।

१५७. फ़ारसी-त्ररबी शब्दों के हिंदी में प्रयुक्त होने पर मुख्य-मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख संचेप में नीचे किया जाता है<sup>8</sup>——

#### स्वर

(१) फ़ारसी इ ई उ ऊ ए श्रो ध्वनियें फ़ारसी श्रौर हिंदी में समान हैं श्रतः इन में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता—

|      |   | हि॰    | फ़ा ०     |
|------|---|--------|-----------|
| इ    | ŧ | इनाम   | इनाम्     |
| \$   | : | ईमान   | ईमान्     |
| ਤ    | : | ,फुरसत | , फुर्सत् |
| ঙ্গ  | : | •कानून | ,कानून्   |
| ह    | : | तेज    | तेज्      |
| ञ्रो | : | ज़ोर   | ज़ोर्     |

(२) फ़ारसी य अप्र विवृत् स्वर था, हिदी में यह अर्द्धविवृत् मध्य स्वर य हो जाता है—

> हि॰ क़दम फ़ा॰ क़ैर्द्स हि॰ ससला फ़ा॰ र्सर्सर्लह्

(३) फ़ारसी में ए श्रो ध्वनियें हैं श्रवश्य किंतु उच्चारण में इन का सुकाव बराबर इ उ की तरफ रहता है। हिंदी में इन के स्थान पर बराबर इ उ ही मिलता है।

१चै, वे. ले., ( ३१२-३५३

सकसेना, पिशयन लोनवर्ड इन दि रामायन ग्राव तुलसीदास, इलाहावाद यूनि-विसिटी स्टडीज, भाग १, पू० ६३

(४) फ़ारसी संग्रुक्त स्वर <u>अ</u>इ अुठ हिर्दा में कम से ऐ (अए) औ (अओ) हो जाते हैं—

> फ़ा॰ ग्रह: हि॰ मैदान फ़ा॰ मेहदान् फ़ा॰ ग्रउ: हि॰ मौसम फ़ा॰ मज्सम्

( ६ ) स्वरलोप तथा स्वर-परिवर्तन के उदाहरण भी बराबर पाए जाते हैं---

हि० फ्रा॰

मसला मैसंलंह ्

ज़ाती ज़ियादेती

मामला सुश्याम्लंह्

माफ़िक सुनाफ़िक

(६) स्वरागम के उदाहरण भी बराबर मिलते हैं---

#### ठयंजन

(७) श्ररबी ह् श्रौर ह् फ़ारसी में ह् में परिवर्तित हो गए थे। हिंदी में फ़ारसी ह् के स्थान पर प्रायः ह् हो जाता है—

हि० फ़ा० हवा हूं नृ हुनर हुन् सुहर्रम सुहर्रम्

संयुक्त न्यंजनों के त्राने पर हु का या तो लोप हो नाता है या वीच में स्वर डाल दिया नाता है— हि ०

फ़ा०

मुहर

**मृह्र्** 

.फेरिस्त

फिहुरिस्त्

फ़ारसी शब्दों का 'हा-इ-मुख्तफ़ी' अर्थात् उच्चरित न होने वाला अंत्य हु पूर्व अ के साथ मिल कर हिंदी में आ में परिवर्तित हो जाता है—

हि॰

फ़ा ०

किनारा

किनार्रह्

खजाना

खजानह

(८) अरबी १(८) फ़ारसी में १ से मिलती-जुलती ध्विन में परिवर्तित हो गया था। हिंदी में १ का लोप हो जाता है या इस के स्थान पर प्रायः आ हो जाता है—

> हि० फ़ा० जमा जम्१ ताबीज तश्वीद् ग्रजब १ श्वर्जब् ग्ररब १ श्वर्रब्

( ६ ) फ़ारसी क् गृ; च् ज्; त् द; प् व़; ङ् न् म्; र् ल्, स्, य् हिंदी ध्वनियों के ही समान होने के कारण इन में साधारणतया परिवर्तन नहीं किए जाते—

हि ० फ़ा ०
किताब किताब्
गरम गैर्म्
चाकर चार्कर्
जमा जैम्

तंख्तह तख्ता दाग दाग् पीर बस्तह बस्ता फिरंङ्गी फिरंगी र्नमाज् निमाज मीनार मीनार् रास रास् लाल ला?ल सिपाही सिपाही याद याद्

उपर के नियम के संबंध में छुछ अपवाद भी बराबर पाए जाते हैं। (१०) फ़ारसी दू हिंदी में ज़्या दू में परिवर्तित हो जाता है— हि० फ़ा०

> कागृज़, कागद ( बो॰ ) कार्गद् ख़िदमत, खिजमत (बो॰) ख़िद्र्मत्

(११) फ़ारसी के श्रंत्य न् के स्थान पर हिंदी में पिछला स्वर श्रनुना-सिक कर दिया जाता है—

> हि॰ फ़ा॰ ख़ां ख़ान् मियां मियान

(१२) व्यंजनों के संबंध में कुछ अन्य असाधारण परिवर्तनों के उदाहरण रोचक होंगे---

## विपर्यंय

हि० फ़ा० फ़लीता फ़्तीलह् लहमा लम्हा मुचल्का सुकैल्वह्

### लोप

(१२) हिंदी बोलियों में साधारणतया कृ ख़्ग्ज़्फ़्शौर वृ के स्थान पर कम से कृ ख़्ग्ज़ फ़्स् और वृ हो जाते हैं। उर्दू प्रभाव से दूर रहने वालें हिंदी लेखक या बोलने वाले साहित्यिक हिंदी में भी प्रयोग करते समय फ़ारसी-अरबी शब्दों में इस तरह के परिवर्तन कर देते हैं—

> हि० দ্ধা ৽ कीमत खबर र्ग्रीब् गरीव जालिम जालिम् रजाई रजाई फारसी फारसी निशान् निसान र्वकालत् विकालत

(१४) हिंदी नोलियों में कुछ ग्रसाधारण ध्वनि-परिवर्तन भी पाए जाते हैं—

फ़ा॰ क् < हि॰ ग् : हि॰ तगादा फ़ा॰ तैक़ार्दह् हि॰ नगद फ़ा॰ नैक़्द्

## त्रा. श्रंग्रेज़ी

१५८, लगमग १६०० ईसवी से मारत में यूरोपीय जाति के लोगों का आना-जाना प्रारंभ हुआ था और तभी से कुछ यूरोपीय शब्दों का व्यवहार भारत में होने लगा था। किंतु अंग्रेजी राज्य की स्थापना हिंदी प्रदेश में लगमग १८०० ईसवी से हुई थी, और तब से अंग्रेज़ी सम्यता और माषा तथा ईसाई धर्म की गहरी छाप हिंदी भाषियां पर पहना प्रारंभ हुई। दिल्ला भारत तथा समुद्र के किनारे के प्रदेशों की तरह हिंदी प्रदेश फ़ांसीसी, पुर्तगाली आदि जातियों के विशेष संपर्क में कभी नहीं आया। हिंदी में थोड़े से फ़ांसीसी तथा पुर्तगाली आदि माषाओं के शब्द शान गए हैं, किंतु इन की संख्या अत्यंत परिमित है। हिंदी की अपेक्षा बंगाली आदि में इन की संख्या कहीं अधिक है। यूरोपीय भाषाओं में से अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हिंदी में सब से अधिक संख्या में आए हैं, और यह स्वामाविक ही है।

# क, अंग्रेज़ी ध्वनि-समूह

१५७. श्रंग्रेज़ी में होने वाले व्वनि-परिवर्तनों को समसने के लिए यह श्रावश्यक है कि संत्रेप में श्रंग्रेज़ी व्वनियों को समस लिया जाय। श्रंग्रेज़ी व्यनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित हंग से किया जा सकता है—

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>दे, भिमका, 'विदेशी भाषाओं के शब्द'।

विभाली में व्यवहृत पुर्तगाली शब्दों के संबंध में दे, चै, बें. लै., अ० ७

वा. फो, इ., ९ ६२, ९ ६६, ९ २१४

ठ्यंजन

|                  | श्रोष्ट्य  |             | द्ंत्य  |       | तालव्य           |        |       |                     |
|------------------|------------|-------------|---------|-------|------------------|--------|-------|---------------------|
|                  | द्वचोष्ट्य | दंत्योष्ठ्य | दंस्य   | वस्य  | तालव्य-<br>वरस्य | तालच्य | कंठ्य | स्वरयंत्र<br>• मुखी |
| स्पर्श           | प् ब्      |             |         | ह र   |                  |        | क् ग् |                     |
| स्पर्शसंघर्षी    |            |             |         |       | च ज              |        |       |                     |
| <b>अनुना</b> सिक | म्         |             |         | न्    |                  |        | ङ्    |                     |
| पार्श्विक        |            |             |         | ल्    |                  |        | ल्    |                     |
| लुंडित           |            |             |         | र्    |                  |        |       |                     |
| संघर्षी          |            | .म्         | ्थ् .द् | स् ज् | श्.म्            |        |       | ho//                |
| श्रद्धस्वर       | ब्         |             |         |       |                  | य्     | (.ब्) |                     |

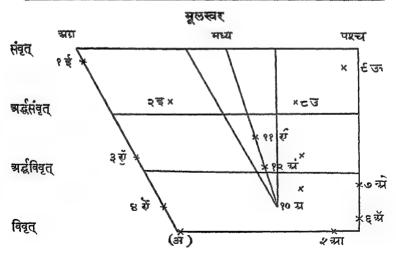

## संयुक्तस्वर

१३ ६६ १६ १६ १६ १७ १८ १६ १६ २० ६९ एइ खोउ खड़ खड बॉइ इर्ज ऍर्ज ब्रॉबं उर्ज परसम्मा संग्रेजी स्पर्ण एवं करा के उल्लामा में सम्प्रातान गर्क प्रकारण

सूचना—श्रंग्रेज़ी स्पर्श प् ब्, क् ग् के उच्चारण में स्वराघात-युक्त शब्दांश में कुछ हकार की ध्वनि त्रा जाती है किंतु यह हकार का श्रंश इतना कम होता है कि लिखने में नहीं दिखाया जाता श्रोर इस कारण ये श्रल्पप्राण स्पर्श व्यंजन हिंदी के महाप्राण स्पर्श व्यंजनों (फ् म्, ख घ्) के समान नहीं हो जाते।

वाक्य में ज़ोर देने के लिए तथा कुछ अन्य स्थलों पर भी अंग्रेज़ी के कुछ शब्दों में स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (अलिफ़ हम्ज़ा) की ध्वनि सुनाई पड़ती है किंतु इस की गण्ना साधारणतया अंग्रेज़ी मूलध्वनियों में नहीं की जाती।

# ख. श्रंग्रेज़ी प्रब्दों में ध्वनि-परिवर्तन

## मूलस्वर

१६०. श्रंग्रेज़ी श्रौर हिंदी की श्रिषकांश व्यनियां समान हैं, किंतु श्रंग्रेज़ी में कुछ नवीन व्यनियें भी हैं। श्रंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण में इन नवीन व्यनियों के संबंध में ही हिंदी-भाषियों को कठिनाई पड़ती है।

अंग्रेज़ी मूलस्वरों में ई (सी: see ), इ (सिट : sit ), आ, (काम : calm ), उ (पुट put ), ज (स्न : soon ) तथा अ (बटू : but ) हिंदी मूलस्वरों से विशेष भिन्न नहीं है, अत: इन अंग्रेज़ी स्वरों का उच्चारण हिंदी भाषी शुद्ध कर लेते हैं। शेष अ: मूलस्वर हिंदी में नहीं पाए जाते, अत: इन का स्थान कोई न कोई हिंदी स्वर ले लेता है।

हुँ । यह श्रद्धंनिवृत् इस्व श्रयस्वर है किंतु इस का उच्चारण प्रधान स्वर ए की श्रपेचा काफ़ी ऊपर की तरफ़ होता है। हिंदी में इस श्रंथेज़ी स्वर के स्थान पर इ या ए हो जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वा., फो इ., §२१८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वा., फो. इं., (२२७ (सी)

हि॰ श्रं॰ कालिज, कालेज कॉलेंजू (college) बिंच, बेंच बेंन्जू (bench)

हें । यह भी श्रर्द्धविवृत् हस्य अधस्यर है, कितु इस का उच्चा-रण प्रधान स्वर हें से बहुत नीचे की तरफ़ श्रीर प्रधान स्वर श्र के निकट होता है। हिंदी में यह प्रायः हे ( श्रष्टु ) में परिवर्तित हो जाता है—

> हि॰ **ग्रं॰** मैन मन (man) गैस गैंस् (gas)

र्थ : यह श्रर्फ्रविवृत् हस्य पश्चस्यर है किंतु इस का स्यान प्रधान स्वर श्रा की श्रपेत्ता कुछ ही ऊपर की तरफ है। हिंदी में यह प्रायः श्रा में परिवर्तित हो जाता है----

हि॰ श्रं ॰ चाक चूंक् (chalk) श्राफिस ऑफ़िस् (office)

श्रों : यह श्रर्द्धविवृत् दीर्घ पश्चस्वर है किंतु इस का उच्चारणस्थान प्रधान स्वर श्रों की श्रपेक्षा नीचे की तरफ होता है । हिंदी में इस के स्थान में भी प्रायः श्रा हो जाता है । श्रव कुछ दिनों से श्रं, तथा श्रा दोनों के लिये श्रॉ लिखने का रिवाज हो रहा है—

हि॰ श्रं • ला, लॉ लॉ (law) बाट, बॉट (bought)

र्ए : यह श्रर्द्धविवृत् दीर्घ मध्यस्वर है किंतु इस का स्थान कुछ उत्पर की तरफ़ हटा है। हिंदी में इस के स्थान पर प्रायः श्र हो जाता है।

र्थ : यह श्रद्धिविवृत् इस्त्र मध्यस्त्रर है। हिंदी में इस के स्थान पर प्रायः श्र हो जाता है—

## संयुक्त स्वर

१६१, श्रंभेज़ी के ढंग के संयुक्तस्वरों का व्यवहार हिंदी में नहीं है श्रतः इन के स्थान पर प्रायः दीर्घ मूल स्वर या हिंदी के संयुक्त स्वर हो जाते हैं। कुछ में श्रसाधारण संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग भी करना पड़ता है—

| भ्रं ० ऑइ > हि ० वाय, वाइ ऐ (ऋए) : ब्वा      | श्रं० औंइ > हि० वाय, वाइ ऐ (अए) : ब्वाय बेंाइ |            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| न्वाइज्                                      | नॉइज्                                         | (noise)    |  |  |  |  |
| ऐन्टमेन्ट श्रॉइ                              | न्ट्मॅन्टू                                    | (ointment) |  |  |  |  |
| श्रं० इत्रं > हि० इत्रा, इत्र, ए : इन्डित्रा | इन्डिश्रं                                     | (India)    |  |  |  |  |
| बिश्चर                                       | बिश्रं                                        | (beer)     |  |  |  |  |
| एरन् इ                                       | श्रं-रिङ्                                     | (earring)  |  |  |  |  |
| घं० ९म्रं > हि० ९म्र, ए : शॆम्रर, शेर        | शॅर्भ                                         | (share)    |  |  |  |  |
| चेश्चर, चेर                                  | चूँश्र                                        |            |  |  |  |  |
| ं इं० भोंभं > हि० चो : मोर                   | मॉर्ख                                         | (more)     |  |  |  |  |
| बोर्ड                                        | बॉर्चडू                                       | (board)    |  |  |  |  |
| इं ० उर्घ > हि० यो : प्योर                   | पुर्ध                                         | (pure)     |  |  |  |  |
| योर                                          | युश्च                                         | (Your)     |  |  |  |  |

१६२, हिंदी में व्यवहृत अंग्रेज़ी शब्दों में स्वरागम के बहुत उदाहरण मिलते हैं। स्वरतोप के उदाहरख बहुत कम पाए जाते हैं। स्वरागम के उदाहरण हरण शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन के पूर्व में मिलते हैं या संयुक्त व्यंजन के टूटने पर मध्य में मिलते हैं, जैसे इस्टाम (stamp), इस्कूल (school), फ़ारम (form), बुरुश (brush), विरांडी (brandy)।

#### ठयंजन

१६३. श्रंटेनी न्यंननों में से कुछ हिंदी में नहीं पाए जाते श्रतः ये हिंदी की निकटतम ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी श्रसाधारण ध्वनियों का विवेचन हिंदी में पाए जाने वाले परिवर्तनों सहित नीचे दिया जा रहा है----

दू हू : श्रंग्रेड़ी दू हू न तो हिंदी के ट् इ के समान मूर्द्धन्य हैं श्रोर न त् द् के समान दंत्य हैं । ये वास्तव में वत्स्य हैं श्रयीत् जीम की नोक को दाँतों के उपर मसूहों पर लगा कर इन का उच्चारण किया जाता है । वत्स्य टू ड के श्रमाव के कारण हिंदी में ये ध्वनियें कम से ट् या त् श्रोर ड या द् में परिवर्तित हो जाती हैं—

अं o टू > हि o ट् : रपट ( report ), बालस्टर ( barrister )

श्रं० ड ् > हि० ड् : डिकस (desk), डबल मार्च (double march)

श्रं ० हु > हि ० द् : दिसंबर (December), श्रर्दली (orderly)

मु ् मू मंग्रेज़ी मु जू का उच्चारण हिंदी की तालम्य स्पर्श-संघर्षी मु जू ध्वनियों से भिन्न है। मंग्रेज़ी ध्वनियों का उच्चारण कुछ-कुछ दृश््र हुम् की तरह होता है। हिंदी में इन के स्थान पर कम से मू जू हो जाता है—

ग्रं० च ' > हि० चू : चेयर (Chair), चेन (chain) ग्रंथ ज ् > हि० जू : जज (judge), जेल (jail)

चू ज् के श्रतिरिक्त अंग्रेज़ी में कुछ श्रन्य स्पर्श-संघर्षी ध्वनियें भी पाई जाती हैं, किंतु इन का व्यवहार चू जू की श्रपेक्ता कम मिलता है। ये ध्वनियें मूल व्यंजनों की श्रपेक्ता संयुक्त व्यंजनों के श्रिषक समान मालूम पड़ती

<sup>°</sup> वा., फ़ो इं., ∫ २३१

हैं श्रतः साधारणतया इन्हें श्रंथेज़ी मूल न्यंजन-ध्वनियों में नहीं सम्मिलित किया जाता । ये श्रन्य स्पर्श-संघर्षी ध्वनियें उदाहरण सहित नीचे दो जाती हैं—

| द्य  | : | एइट्यू | (eighth) |
|------|---|--------|----------|
| ड्य  |   | विड्यू | (width)  |
| ट्स् | : | ईटूस्  | (eats)   |
| ड्ज् | ; | बँड्ज् | (beds)   |

टूर् और डूर् को भी कभी-कभी इसी श्रेशी में रख लिया जाता है, जैसे ट्री (tree), डूरॅ (draw)।

बंग्रेज़ी श्रतुनासिक न्यंजन म्, न्, ङ् का उच्चारण हिंदी के इन श्रतु-नासिक न्यंजनों के समान होता है श्रतः श्रंभेज़ी विदेशी शन्दों में इन के श्राने पर हिंदी में साधारणतया किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

ल्: स्वर के पहले अंग्रेज़ी ल् का उच्चारण हिंदी ल् के समान ही होता है। इसे 'स्पष्ट ल्' कह सकते हैं। किंतु व्यंजन के पहले या शब्द के अंत में ल का उच्चारण भिन्न ढंग से होता है जिस में जीम की नोक से वत्स्य स्यान को छूने के साथ-साथ जीम के पिछले हिस्से को कोमल तालु की श्रोर उपर उठा देते हैं, जिस से जीम मध्यमाग में कुछ सुक्क जाती है। इसे 'श्रस्पष्ट ल्' कहते हैं। देवनागरी में इसे लू से प्रकट किया गया है। हिंदी में श्रंग्रेज़ी की इन दोनों ल् ध्वनियों में मेद नहीं किया जाता श्रोर लू का उच्चारण भी ल् के समान ही किया जाता है, जैसे बोतल (bottle) पेंट्रोल (petrol)।

ल् के समान श्रंग्रेज़ी में र् के भी दो रूप पाए जाते हैं—एक लुंडित श्रौर दूसरा संघर्षी । संघर्षी र्ै को देवनागरी में र् से प्रकट

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वा., फो इं., § २४०

रेवा फो इ., § २४८

कर सकते हैं। संघर्षी र् प्रायः शब्द के श्रारंभ में पाया जाता है। यह भेद इतना सूच्म है कि इस पर यहां श्रिषक घ्यान देने की श्राक्यकता नहीं प्रतीत होती।

संघर्षी ध्वनियों में .थ् .द् हिंदी के लिए नई ध्वनियें हैं। .थ् .द् दंत्य संघर्षी हैं। हिंदी में ये साधारणतया थ् द् अर्थात् ढंत्य स्पर्श-ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे थर्ड (third), थर्मीमेटर (thermometre)। कुछ शन्दों में अं०.थ् हि० ट् या ट् में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे ठेठर (theatre), लंकलाट (longcloth)।

श्रंप्रज़ी संघर्षी ध्वनियों में से .फ् व् .ज् श्रौर श्र से हिंदीभाषा-भाषी संस्कृत या फ़ारसी प्रभाव के कारण परिचित थे श्रतः पढ़े-लिखे लोग इन का उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं। गाँव के लोग बोली में इन ध्वनियों को कम से फ् व् ज् श्रौर स् में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे फुटवाल (football), बोट (vote), सिलिङ् (shilling)। श्रंगेज़ी ह् का उच्चारण हिंदी ह् के समान है।

.म् का प्रयोग हिंदी में प्रचितत बहुत कम अंग्रेज़ी शब्दों में पाया जाता है। यह साधारणतया ज् में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे प्लेज़र (pleasure)।

श्रंग्रेजी श्रोष्ट्य श्रद्धस्वर .व के स्थान पर हिंदी में प्रायः दंत्योष्ट्य संघर्षी व या श्रोष्ट्य स्पर्श व हो जाता है, जैसे वास्कट (waistcoat); वैटिङ् रूम (waiting room)।

श्रंग्रेज़ी श्रौर हिंदी य के उचारण में कोई मेद नहीं है।

१६४. श्रंग्रेज़ी में नई ध्वनियें होने के कारण उपर दिए हुए श्रनिवार्य परिवर्तनों के श्रतिरिक्त श्रंग्रेज़ी विदेशी शब्दों में कुछ असाधारण ध्वनि-परिवर्तन भी पाए जाते हैं। ये उदाहरण सहित नीचे दिए जाते हैं—

```
(१) श्रनुरूपता : कल हर (collector)
```

- (२) विपर्यय : सिगल ( signal ), डिकस ( desk )
- (३) न्यंजन-लोप: बास्कट ( waistcoat )
- ( ४ ) व्यंजनागम : मोटर ( मोउर्टू motor )
- ( ६ ) वर्ग की घोष ध्वनि का अघोष तथा अघोष ध्वनि का घोष में परिवर्तित होना: काम ( cork ), डिगरी ( decree ), लाट ( lord ) !
- (६) न् का ल् में परिवर्तन: लंबर (number), लमलेट (lemonade)।

### अध्याय ४

### स्वराघात

१६५ स्वराघात दो प्रकार का होता है। एक स्वराघात तो वह है जिस में त्रावाज़ का सुर ऊँचा था नीचा किया जाता है। इस को गीतास्मक स्वराघात कहते हैं। यह स्वराघात उसी प्रकार का है जैसा इम गाने में पाते हैं और इस का संबंध स्वरतंत्रियों के ढीला करने या तानने से है। दूसरे ढंग का स्वराघात वह है जिस में त्रावाज़ ऊँची-नीची नहीं की जाती बल्कि साँस को धक्के के साथ छोड़ कर ज़ोर दिया जाता है। इसे बलात्मक स्वराघात कहते हैं। इस का संबंध नादतंत्रियों से न होकर फेफड़े से हवा फेकने के ढंग पर होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि बलात्मक स्वराघात और दीर्घस्वर, तथा कभी-कभी गीतात्मक स्वराघात के भी, एक ही ध्विन में पाए जाने के कारण इन सब में भेद करने में कठिनाई हो जाती है।

## श्र. भारतीय श्रार्यभाषाश्रों के स्वराघात का इतिहास

### क, वैदिक स्वराचात

१६६. स्वराघात की दृष्टि से प्रा॰ भा॰ आ॰ भाषा की विशेषता यह है कि वह गीतात्मक स्वराघात-प्रधान भाषा है। वैदिक साहित्य में प्रत्येक शब्द के ऊपर-नीचे नो चिह्न रहते हैं वे इसी स्वराघात के भूचक हैं। गीतात्मक स्वराघात में तीन भेद हैं जिन्हें पारिभाषिक शब्दों में उदात्त अर्थात् ऊँचा

**पुर, अनुदात्त अर्थात् नीचा पुर और स्वरित अर्थात् नीच का पुर कहते हैं।** 

वैदिक साहित्य में गीतात्मक स्वराघात प्रकट करने के चार मिन्न हंग प्रचितत हैं। सामवेद को छोड़ कर ऋग्वेदादि तीनों वेदों की प्रचितत संहिताओं में उदात्त-स्वर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है। कदाचित् इस का कारण यह है कि प्रातिशाख्यों के अनुसार स्वरित का पूर्व भाग उदात्त से भी ऊँचा बोला जाता था, अतः सुर की दृष्टि से उदात्त और स्वरित में वास्तव में स्थान-परिवर्तन हो गया था। स्वरित-स्वर के उपर खड़ी लकीर और अनुदात्त-स्वर के नीचे बेड़ी लकीर लगाई जाती है। जैसे अधिनंग शब्द में अ अनुदात्त-स्वर के नीचे बेड़ी लकीर लगाई जाती है। जैसे अधिनंग शब्द में अ अनुदात्त, गिन उदात्त और ना स्वरित है। पाद के आरंभ में आने वाले समस्त उदात्त चिह्न-हीन छोड़ दिए जाते हैं तथा प्रत्येक अनुदात्त चिह्नित रहता है, किंतु स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्तों में केवल अंतिम अनुदात्त को चिह्नित किया जाता है। जैसे हुमं में गड़गे यमुने सरस्वित अनुदात्त हैं, शु फिर उदात्त और दि अनुदात्त है। स्वराघात के चिह्नों की दृष्टि से प्रत्येक पाद पूर्ण माना जाता है। पद पाठ में प्रत्येक शब्द प्रथक् तथा पूर्ण माना जाता है।

ऋग्वेद की मैत्रायणी और काठक संहिताओं में स्वरित स्वर के उपर खड़ी लकीर न कर के उदात स्वर के उपर खड़ी लकीर की जाती है। जैसे इन संहिताओं में अधिना में यि उदात्त और ना स्वरित है। अनुदात्त का चिह्न ऋग्वेदादि के समान ही है, कितु स्वरित का चिह्न दोनों संहिताओं में कुछ मिल ढंग से लगाया जाता है। सामवंद में उदात्त, स्वरित और अनुदात्त स्वरों के उपर कम से १,२,३ के अंक बनाए जाते हैं, जैसे अधिना । शतपय बाह्मण में केवल उदात्त चिह्नित किया जाता है, और इस के लिए स्वर के नीचे अनुदात्त वाली आड़ी लकीर का व्यवहार होता है, जैसे अभिना । साथारण्याया प्रत्येक वैदिक शब्द में गीतात्मक स्वराघात पाया जाता है, और इस में उदात्त सर् प्रधान है।

इस बात के चिह्न मिलते हैं कि प्रा० भा० आ० काल में गीतात्मक स्वराघात के साथ कदाचित् बलात्मक स्वराघात भी वर्तमान था, यदिप यह प्रधान नहीं था आतः चिह्नित भी नहीं किया जाता था।

# ख. प्राकृत तथा ग्राघुनिक काल में स्वराघात'

१६७. कुछ यूरोपीय विद्वानों की धारणा है कि म० मा० श्रा० के श्रादिकाल में ही मारतीय श्रायंभाषाओं में बलात्मक स्वराघात पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, श्रोर गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता नष्ट हो गई थी। यह बलात्मक स्वराघात राज्दांत के पूर्व प्रथम दीर्घ स्वर पर प्रायः रहता था'। संस्कृत रलोकों के पढ़ने में श्रव तक इस ढंग का स्वराघात चला ना रहा है।

मा० भा० आ० काल में स्वराघात की दृष्टि से प्राक्टतों के दो विभाग किए जाते हैं। एक तो वे जो किसी न किसी रूप में वैदिक गीतात्मक स्वराघात को अपनाए रहीं। हिस श्रेणी में महाराष्ट्री, अर्द्धमागधी, जैन-मागधी, काव्य की जैन-शौरसेनी रक्खी जाती हैं। इस से भिन्न शौरसेनी, मागधी तथा दक्की (पंजाबी) प्राक्टतों में संस्कृत के बलात्मक स्वराघात का विकसित रूप वर्तमान था ऐसा माना जाता है। प्रोफ़ेसर टर्नर आ० मा० आ० मावाओं में भी म० भा० आ० काल के इस दोहरे स्वराघात के चिद्व पाते हैं, और वे मराठी को पहली श्रेणी में तथा गुजराती को दूसरी श्रेणी में रखते हैं। श्रियर्सन आदि विद्वानों का एक मंडल म० भा० आ० तथा आ० सा० आ० मावाओं में केवल बलात्मक स्वराघात के चिह्व पाते हैं, तथा प्रोफ़ेसर ब्लाक इन दोनों कालों में बलात्मक स्वराघात के भी पाए जाने के वारे में संदिग्ध हैं। (प्रा० मा० आ० काल के वाद लिखने में स्वराघात चिद्वित करने का रिवाज उठ गया था, इस लिए बाद के कालों के स्वराघात की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>इस ग्रश की सामग्री का मुख्य ग्राधार चै., वें. लें., § १४२ है।

स्थिति के संबंध में कोई भी मत विशेषतया अञ्चमान के आधार पर ही बनाया जा सकता है, अतः इस विषय पर मतभेद और संदेह का होना स्वामाविक है।

## श्रा. हिंदी में स्वराघात

१६८, वैदिक भाषा के समान हिंदी में गीतात्मक स्वराघात शब्दों में नहीं पाया जाता । वाक्यों में इस का थोड़ा-बहुत प्रयोग अवश्य होता है जैसे प्रश्नवाचक वाक्य क्या तुम घर जाओंगे ? में जाओंगे का उच्चारण कुछ उँचे पुर से होता है ।

हिंदी शब्दों में बतात्मक स्वराघात अवश्य पाया नाता है, किंतु वह अंग्रेज़ी के इस प्रकार के स्वराघात के सहश प्रत्येक शब्द में निश्चित नहीं है। इस के अतिरिक्त हिंदी में प्रायः दीर्घ स्वर पर स्वराघात होने के कारण दोनों में मेंद करना साधारणतया कठिन हो जाता है। आधुनिक हिंदी शब्दों में स्वर तोप तथा हस्व और दीर्घ स्वरों का भेद दिखलाना बहुत आवश्यक है। स्वराघात का भेद उतना स्पष्ट नहीं है।

हिदी स्वराघात के संबंध में गुरु के हिंदी व्याकरण में कुछ नियम दिए हैं निन का सार नीचे दिया जाता है। नीचे दिए हुए समस्त उदाहरखों में साधारखतया उपांत्य स्वर पर स्वराघात पाया जाता है, अतः ये समस्त नियम इस एक नियम के अंतर्गत आ सकते हैं।

(१) यदि शब्द या शब्दांश के अंत में रहने वाले श्र का लोप हो कर शब्द या शब्दांश उच्चारण की दृष्टि से व्यंननांत हो जाता है तो उपांत्य स्वर पर नोर पड़ता है जैसे, संब, श्रांदगी, कंमल ।

१गृ., हि. व्या., ९ ५६

- (२) संयुक्त न्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर जोर पड़ता है जैसे, चंन्दा, लंजा, विंदा।
- (३) विसर्ग-युक्त स्वर का उच्चारण कुछ ज़ोर से होता है, जैसे ं प्रार्थ:, श्रन्तं:करण।
- ( ४ ) प्रेरणार्थक घातुओं में त्रा पर स्वराघात होता है जैसे करांना, ं बुलाना, चुरांना ।
- ( ६ ) यदि शब्द के एक ही रूप के कई अर्थ निकलते हैं तो इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता है, जैसे की ( संबंध-कारक चिह्न ) और की ( किया ) में दूसरी की का उच्चारण अधिक ज़ोर दे कर किया जाता है।

१६७. हिंदी के कुछ मात्रिक और विर्धिक छंदों का मूलाधार स्वरों की संख्या या मात्रा काल न हो कर वास्तव में बलात्मक स्वराधात ही है यदि स्वरों के मात्राकाल के अनुसार ये मात्रिक तथा विर्धिक छंद चलते होते तो हस्व स्वर सदा एक मात्रा तथा दीर्ध स्वर सदा दो मात्राकाल का माना जाता, किन्न हिंदी के इन छंदों में बराबर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन में स्वरों की मात्राओं में उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तन कर लिया जाता है।

उदाहरण के लिए सबैया छंद में गणों का कम तथा वर्ण-संख्या बंधी हुई है। प्रत्येक पाद की वर्ण-संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं होता किंतु गणों के श्रंदर वास्तव में स्वर की इस्व-दीर्घ मात्राओं का ध्यान नहीं रक्खा जाता, जैसे अवधेस के द्वारे सकारे गई छुत गोद के भूपति ले निकसे इस पाद में के रे, रे के मात्रा के हिसाब से दीर्घ हैं किंतु छंद की दृष्टि से इन्हें हस्व मानना पड़ता है। वास्तव में इस सबैया के श्रंदर संस्कृत के समान गण का कम न हो कर प्रत्येक दो वर्ण के बाद बुलात्मक स्वराघात है। स्वराघात की दृष्टि से इस पंक्ति को हम यों लिख सकते हैं— अवधेस के द्वारे सकीरे गई छुत गोद के भूपति लें निकसें। इस कारण जिन वर्णों पर

बलात्मक स्वराघात नहीं है वे चाहे इस्व हों या दीर्घ किंतु वे स्वराघात-हीन होने के कारण इस्व के निकट हो नाते हैं। स्वराघात वाले स्वर अवश्य दीर्घ होने चाहिए।

कित या घनाचारी छंद में भी नशों की निर्धारित संख्या के अति-रिक्त पाद के अंदर बलात्मक स्वराघात का कम रहता है।

१९०० श्रवधी के स्वराघात का श्रघ्ययन सकसेना ने किया है। श्रवधी में भी ब<u>लात्मक स्वराघात</u> पाया जाता है। इस संबंध में सकसेना के श्रघ्ययन का सार नीचे दिया जाता।

एकाचारी शब्दों में स्वराघात केवल तब पाया जाता है जब उन का व्यवहार वाक्य में हो। दो अचार, तीन अचार तथा अधिक अचार वाले शब्दों में अंत के दो अचारों में से उस पर स्वराघात होता है जो दीर्घ हो या स्थान के कारण दीर्घ माना जाय, यदि दोनों दीर्घ या ह्रस्व हों तो स्वराघात उपांत्य अचार पर होता है। इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं— दो अचार वाले शब्द:

पि-सान्, प-चीस्, बां-इस्,वं-हिन्हू, ना-रा।

तीन श्रवर वाले शब्द :

मां-पं-इ, घ्र-ढा-ई, सो-वं।-इस्इ् ।

चार श्रद्धार वाले शब्द :

क-रि-हां '-उ, क-चे-ह-री'।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सक, ए. अ., भा. १, अ. ५

### अध्याय ५

# रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय

१९१. संस्कृत संज्ञा प्रायः तीन अंशों से मिल कर बनती है—धातु, प्रत्यय तथा कारक-चिह्न । धातु और प्रत्यय से मिल कर मूल शब्द बनता है और फिर उस में आवश्यकतानुसार कारक-चिह्न लगाए जाते हैं। आधुनिक आर्यभाषाओं की संज्ञाओं में संस्कृत कारक-चिह्न प्रायः लुप्त हो गए हैं। आधुनिक भाषाओं में कारक-रचना का सिद्धांत ही भिन्न हो गया है। इस का विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा। इस अध्याय में हिंदी रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्ययों के संबंध में विचार करना है।

संस्कृत के बहुत से प्रत्यय तथा उपसर्ग आधुनिक भाषाओं में आते-आते नष्टप्राय हो गए हैं, किंतु अब भी कुछ ऐसे हैं जो थोड़े या अधिक परि-वर्तनों के साथ आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। कुछ काल से हिंदी में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग विशेष वढ़ गया है, अतः इन शब्दों के साथ बहुत से प्रत्यय तथा उपसर्गों का तत्सम रूपों में फिर से व्यवहार होने लगा है। नीचे तत्सम, तद्भव और विदेशी प्रत्यय तथा उपसर्गों का पृथक्-पृथक् विवेचन किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>बी., क. ग्रै., भा. २, § १

### ग्र. उपसर्गः

#### क, तत्सम उपसर्ग तथा अव्ययादि

१९२० उपर बतलाया जा चुका है कि तत्सम शब्दों के साथ बहुत से संस्कृत उपसगों का व्यवहार साहित्यिक हिंदी में होने लगा है। इन्हें अभी हिंदी के उपसर्ग नहीं माना जा सकता क्योंकि ये अभी हिंदी भाषा की ऐसी संपत्ति नहीं हो पाए हैं कि जो तद्भव, विदेशो, या देशी शब्दों में स्वतंत्रता-पूर्वक लगाए जा सकें। पं० कामताप्रसाट गुरु ने हिंदी व्याकरण में ऐसे तत्सम उपसगों तथा उपसगों के समान व्यवहत संस्कृत विशेषण तथा अव्ययों की एक पूर्ण सूची दी है। उपसगों के इतिहास को दृष्टि से इन तत्सम उपसगों में कोई विशेषता नहीं दिखलाई जा सकती, अतः अनावश्यक समभ कर इन्हें यहां नहीं दिया गया है।

### ख. तद्भव उपसर्ग<sup>३</sup>

१९३० प्रचलित तद्भव उपसर्ग व्युत्पत्ति सहित नीचे दिए जा रहे हैं— च < सं० च : यह संस्कृत उपसर्ग है किंतु तद्भव शब्दों में भी इस का स्वतंत्रता-पूर्वक प्रयोग होता है, जैसे, अथाह, अजान । संस्कृत में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पूर्व च के स्थान पर चन् हो जाता है जैसे, अनेक।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उपसर्ग उस ग्रक्षर या श्रक्षर-समूह को कहते है जो शब्दरचना के निमित्त शब्द के पहले लगाया जाता है, जैसे 'रूप' शब्द में 'श्रनु' उपसर्ग लगाकर 'श्रनुरूप' शब्द की रचना हो जाती है।

रगु, हि व्या, ९ ४३४, ९ ४३५ (क)

व गु, हि. व्या., 🖇 ४३५ (क)

हिंदी में न्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पूर्व भी अ के स्थान पर अन मिलता है जैसे, अनमोल, अनिगतती।

| श्रध | < सं० धर्द्धः त्राधा, | श्रधबिच,       | श्रधकचरा |
|------|-----------------------|----------------|----------|
| उन   | < सं० जन = एकोन :     | एक कम; उन्नीस, | उन्तीस   |
| भौ   | < सं० श्रव : हीन,     | श्रीघट,        | श्रौगुन  |
| दु   | < सं॰ दुर् : बुरा,    | दुबला,         | दुकाल    |
| दु   | < सं० झैं : दो,       | दुघारा,        | दुसुहां  |
| नि   | < सं० निर् : रहित,    | निकम्मा,       | निडर     |
| बिन  | < सं० बिना : अभाव,    | बिनन्याहा,     | बिनबोया  |
| मर   | < सं० √मृ : पूरा,     | मरपेट,         | भरसक     |

### ग. विदेशी उपसर्ग

## (१) फ़ारसी-ग्ररबी

१९%, फ़ारसी-अरबी उपसर्गों की भी एक पूर्ण सूची गुरु के हिंदी व्याकरण में दी हुई है। उसी के अनुसार नीचे मुख्य-मुख्य उपसर्ग दिए जा रहे हैं।

| कम  | : | थोड़ा,   | कमज़ोर,   | कम उम्र  |
|-----|---|----------|-----------|----------|
|     |   |          | कम समम,   | कम दाम   |
| खुश | : | श्रच्छा, | खुशबू,    | खुशदिल   |
| गैर | : | भिन्न,   | गैरमुल्क, | गैरहाजिर |
| दर  | : | में      | दरत्रमल,  | दरहकीकृत |

प गु., हि. व्या., 🖇 ४३५ (क)

ना : अभाव . नापसंद . नालायक बदौलत ः अनुसार , बदस्तूर , ঘ बद : बुरा , बदमाश्र बदनाम विला: विना , बिला कुसूर , बिलाशक बे . बेईमान . ः विना बेरहम : विना लावारिस ला , लाचार . सर : मुख्य , सरकार , सरदार सरपंच हमददीं , हम : साय हमउम्र हर : प्रत्येक , हररोज , हर चीज हरघडी, हर काम

### (२) अंग्रेज़ी

१९५. कुछ श्रमेज़ी शब्द भी हिंदी में उपसर्ग के समान व्यवहृत होते हैं। इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

> सब : श्रं० सब : सब श्रोवर सियर , सब रिजिस्ट्रार हेड : श्रं० हेड : हेड पंडित . हेडमास्टर

#### श्रा. प्रत्यय<sup>°</sup>

#### क, तत्सम प्रत्यय

९७६. तत्सम उपसर्गों के समान तत्सम प्रत्यय भी तत्सम शर्ब्स के साथ बहुत बड़ी संख्या में हिंदी में आ गए हैं। प्रत्यवों के इतिहास की दृष्टि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> प्रत्यय उस श्रक्षर या अक्षर-समूह को कहते हैं जो शब्द-रचना के निमित्त शब्द के आगे लगाया जाता है, जैसे 'बूढा' शब्द मे 'पा' प्रत्यय लगा कर बुढ़ापा शब्द बन जाता है।

से इन को यहां देना व्यर्थ समम्ता गया। इन में से जिन का प्रयोग तद्भव तथा विदेशी शब्दों के साथ होने लगा है उन्हें तद्भव प्रत्ययों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तत्सम कृदंत श्रीर तद्धित प्रत्ययों तथा प्रत्ययों के समान व्यवहत संस्कृत शब्दों की पूर्ण सूचियां पं० कामताप्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण में दी हुई हैं।

#### ख, तद्भव तथा देशी प्रत्यय

१९९० हिंदी में न्यवहत तद्भव तथा देशी प्रत्ययों पर नीचे विचार किया गया है। तद्भव प्रत्ययों में यथासंमव संस्कृत तत्सम रूप देने का यत्न किया गया है। देशी तथा कुछ अन्य प्रत्ययों का इतिहास नहीं दिया जा सका है। देशी माने जाने वाले प्रत्ययों में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो खोज के बाद तद्भव साबित हों।

१९८. श्र (क्व॰ भाववाचक संज्ञा, विशेषण, पूर्वकालिक क्व॰ श्रव्यय ) यह प्रत्यय संस्कृत ए० श्रः, स्त्री॰ श्रा तथा नप्रं॰ श्र्म् की प्रति-निधि है ।

> बोल : बोलना चाल : चलना मेल : मिलना देख : देखना

संस्कृत में घातुओं के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें 'कृत्' कहते हैं। ऐसे प्रत्ययों के लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें 'कृदत' कहते हैं। घातुओं को छोड़ कर अन्य शब्दों के आगे प्रत्यय लगा कर जो शब्द बनते हैं उन्हें 'तिह्वत' कहते हैं। हिंदी के लिए इस मेंद को अनावश्यक समक्ष कर प्रत्ययों के इस वर्गीकरण का यहां अनुसरण नहीं किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>गु., हि. व्या., § ४३५ (क), ४३५(ख) <sup>२</sup>चै., बे. लै., § ३६५

१९ए, प्रकड़ ( कु॰, कर्तृवाचक )

यह देशी प्रत्यय मालूम होता है।

पियक्कड :

पीना

भुलकड :

भूलना

१८०, धन्त (कु०, भाववाचक)

इस का संबंध सं० वर्तमान-कालिक कृदंत प्रत्यय श्रंत (शतृ) से मालूम होता है यद्यपि श्राधुनिक प्रयोग कुछ भिन्न हो गया है। र

> रदन्त**ः** रहना गढ्न्त**ः** गढ्ना

१८९. घा ( कु॰, भूतकालिक कु॰, भाववाचक संज्ञा, करण्याचक संज्ञा) कि क्षम का संबंध निरर्थक प्रत्यय घा के साथ सं॰ — त (क्र),

— इत > प्रा॰ — अ, — इत्र से जोड़ा जाता है।

मरा : मरना

घेरा : घेरना

पोता : पोतना

१८२, घा (त० विशेषण्, स्थूलता-वाचक संज्ञा)

मैला । मैल

लकडा : लकडी

१८३. श्राइंद (त० माववाचक संज्ञा ) < + गन्ध

१ गु., हि. व्या., 🖇 ४३५ (ख)

<sup>₹</sup>चै., वे. लै., § ३६५

कपड़ाइंद**ः** कपड़ा सडाइंद**ः** सड़ा

१८४, श्राई (कु॰ भाववाचक संज्ञा )

हार्नेली इस प्रत्यय का संबंध सं० त० स्त्री० ता > प्रा० दा या द्या से भानते हैं। निर्श्वक क जोड़ने से सं० तिका, प्रा० दिया या इत्या, हि० श्राई हो गया, जैसे सं० मिष्टता या मिष्ट-तिका\*, प्रा० मिड्डझा, हि० मिटाई हो गया।

चैटर्जी श्रें और हार्नेली में मतमेद है। चैटर्जी के अनुसार यह प्रत्यय म० भा० आ० काल का है और इस का संबंध धातु के प्रेरिगार्थिक रूप से बनी हुई स्त्रीलिंग कियार्थिक संज्ञाओं से है, जैसे सं• याचापिका रूप से हि० जॅचाई रूप बन सकता है।

लड़ाई : लड़ना खुदाई : खुदना

१८५, घ्राऊ, ऊ ( कु॰ कर्तृवाचक संज्ञा )

हार्नली के श्रनुसार यह प्रत्यय सं क कु वृ श्रथवा निरर्थक क सिहत तृक से निकला है। प्रा० में श्रु का उ में परिवर्तन हो जाने के कारण इस प्रत्यय का प्राकृत रूप ज या उद्यो हो गया था जैसे सं कादिता ( मूलरूप लादितृ ), प्रा० खाइज या खाइ- उद्यो, हि क्लाज । चैटर्जी सं उ ज-क से इस की च्युत्पित्त को मानना ठीक सममते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> गु., हि. व्या., 🖇 ४३५ (ख)

र हा., ई. हि. गै., § २२३

व चै., बे. लै., § ४०२

<sup>8</sup> हा., ई. हि. ग्रै., ∫ ३३३

<sup>🕻</sup> चै., बे. सै., 🖇 ४२८

सां : सांना उहां : उहांना

यह प्रत्यय योग्यता के अर्थ में तथा तद्धित गुण्वाचक शब्द बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है।

### १८६, धाक, घाका ( कर्तृवाचक संज्ञा )

हार्नेली के अनुसार इस का संबंध सं ० क्र० अक या आपक से हैं, जैसे सं ० उड्डापक, प्रा ० उड्डावके या उड्डाअके, हि ० उड्डाका ।

> पैराक : पैरना लड़ाका : लड़ना

श्रद्धकरण्-वाचक शब्दों में श्राका लगा कर भाववाचक संज्ञाएं (त०) बनती हैं, जैसे धड़ाका : धड़, सड़ाका : सड़ ।

१८९, श्राका, श्राटा (त॰, भाववाचक संज्ञा)<sup>३</sup>

त्रमुकरण्-वाचक शब्दों में प्रायः ये प्रत्यय लगते हैं।

घड़ाका : घड़ सड़ाका : सड़ सचाटा : सन

### १८८, त्रान (कु० त०, भावनाचक संज्ञा)

चैटर्जी के अनुसार इस का संबंध सं० धाप्-धन, --श्राप्-धन-क से है।

१ चै., वे. लै., ु ४२८

२ गू., हि. व्या., 🖇 ४३५ (ख)

भ गु., हि. व्या., 🖇 ४३५ (ख)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> चै., बे. ले., § ४०८

उठान : उठना

लम्बान : लम्बा

१८७, घाना ( त० स्थानवाचक संज्ञा )

राजपूताना : राजपूत

सिरहाना : सिर

१९७, श्रानी (त० स्त्रीलिंग संज्ञा)

यह सं॰ तत्सम श्रानी से प्रमानित प्रत्यय है, जैसे सं॰

इन्द्र > इन्द्राणी ।

गुरुष्यानी : गुरु

पंडितानी : पंडित

१९९, श्राप, श्रापा (कु० भाववाचक संज्ञा)<sup>१</sup>

मिलाप : मिलना

पुजापा : पूजना

१९२, श्रायत, श्राइत (त०, भाववाचक संज्ञा)

इन का संबंध सं० वत्, मत् से जोड़ा जाता है । प्राकृत में ये वंत, मत् हो गए थे श्रीर इन रूपों के साथ-साथ इंत या इच रूप भी मिलता है। मूल शब्द के श्र सहित इन का रूप श्रवंत श्रमंत, या श्रश्रंत श्रयंत, या श्रइंत, या इंत हो सकता है।

> बहुताइत : बहुत पंचायत : पंच

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चै., वे. लै., ६ ४०८

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> हा., ई. हि. ग्रै., § २४० बी., क. ग्रै., मा. २, § २०

१९३, श्रार. श्रारी (त० कर्तुवाचक संज्ञा)

ये प्रत्यय संस्कृत कार, कारिक के वर्तमान रूप हैं।

**सं** कुम्मकार > प्रा० कुम्हचारो > हि० कुम्हार सं • पूजाकारिकः > प्रा • पूजश्रालिए > हि • पुजारी

१९%, त्रारा, चारी ( त्रार के पर्यायवाची )

हार्नली इन की न्युत्पत्ति संबंधकारक के प्रत्ययों से जोडते हैं. सं ० कतं > प्रा० केरं > हि० का. श्रारा ।

पुजारी :

भिखारी : भीख

घतित्रारा : घास

१७५, श्राही

विलाडी : वेल

पुजा

१९६, श्राल, श्राला (त० संज्ञा)

यह सं० श्रालय का वर्तमान रूप है. जैसे सं० श्वश्ररालय > हि॰ सप्पराल, सं॰ शिवालय > हि॰ शिवाला

> ससुराल : ससुर शिवाला : शिव

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चै, बे. लैं, § ४१२ हा, ई. हि. ग्रै., 🐧 २७७ वी., क ग्रै, भाग २, § २५ ₹ हा., ई हि ग्रै. ९ २७४ हा., ई. हि ग्रै., ६ २४४-२४८ चै., बे. लै. 🛭 ४१६-४१७

१९७, श्राली (समूहवाचक)

कुछ शब्दों में इस का संबंध सं० अवली से जुड़ता है, सं० दीपावली > हि० दिवाली |

दिवाली : दिया

१९६, घालू : घालु (त०)

इस का संबंध सं० बालु से माना जाता है।

मगडालु : मगड़ा

कृपालु : कृपा

१९९, भ्राव, ( कु.० त०, भाववाचक संज्ञा )

हार्नली इस का संबंध सं० त्व, त्वन > प्रा० तं, त्तरं > या अश्रं अश्रयं > श्रप० श्रउ अश्रया से जोड़ते हैं। श्रश्रउ से श्राउ या श्राव हो जाना संभव है। जैसे सं० उच्चकतं > प्रा० उच्च श्रं या उच्च श्रं > श्रप० उच्च श्रं > हि० उंचाव। वैटर्जी हार्नली का मत मानने को उद्यत नहीं हैं। बीन्स के श्रतु या श्रातु से है।

बचाव : बचना

पडाव : पडना

हि० श्रावा श्रौर श्रावट या श्रावत (क्व०) प्रत्यय न्युत्पत्ति की दृष्टि से श्राव के ही रूपांतर माने जाते हैं।

⁴ हा., ई. हि. ग्रै., § २२७

<sup>₹</sup>चै., बे., लै., ु ४०५

वै बी., क. ग्रै., भा. २. 🖇 १६

भुलाना भुलावा संजाना - सजावट कहना कहावत :

द्यावना (कृ० विशेषण्) की न्युत्पत्ति भी त्र्याव के ही

समान हो सकती है।

डराना डरावना सुहाना सुहावना :

२००६ ग्रास, श्रासा (कृ० त०, माक्वाचक संज्ञा)

हार्नली इन प्रत्ययों को संस्कृत सं० वाञ्छा (इच्छा) का संचिप्त तथा परिवर्तित रूप मानते हैं, जैसे सं० निद्रावाच्छा > प्रा॰ निइवंद्या > हि॰ निदासा, वितु यह न्युत्पत्ति श्रत्यंत संदिग्ध है। हि॰ पियासा का संबंध सं॰ पिपासा से है।

रोना रुष्ट्रासा नींद निदास

२०१, घ्राहट (कृ॰ त॰, माकाचक संज्ञा )

हार्नेली के अनुसार इस का संबंध सं० वृत्ति, वृत्त या वार्त संज्ञाओं से है। प्रा॰ में ये वटी, वट या वत्ता हो जाते हैं। बीम्स के अनुसार यह सं० अनु या आनु से निकला है।

चिकनी चिकनाहट ।

९ हा., ई. हि. ग्रै., 🖇 २८३ 🖣 हा., ई हि. ग्रै., 🖇 २८८ ³ वी., क. ग्रै., भा. २, **९** १६

२०२, इन या आइन (स्त्रीलिंग)

न्युत्पत्ति की दृष्टि से ये श्रानी के समान हैं।

मुंशियाइन : मुंशी

बरेठिन : बरेठा

२०३, इयल (कृ०, कर्तृवाचक)

ग्रहियल : ग्रह्ना

मरियल : मरना

२०४, इया (त० कर्तृवाचक)

इस की न्युपत्ति सं० इय, ईय या इक से हो सकती है।

पर्वतिया : पर्वत

कर्नीजिया : कर्नीज

२०५. ई ( त०, संज्ञा, विशेषण् )

प्राचीन कई प्रत्ययों ने हिंदी में ई का रूप धारण कर लिया है ।

(१) सं॰ इन् > हि॰ ई, जैसे सं॰ मालिन > हि॰

माली

(?) सं० ईय > हि० ई , जैसे सं० देशीय > हि०

(३) सं० इक > हि० ई , जैसे सं० तैलिक > हि०

तेली

देशी

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> बी., क. ग्रै., मा. २, § १८ चै., बे. लै , § ४२१ <sup>२</sup> चै., बे. लै., § ४१८

बी., क. ग्रै., भा. २. ६ १८

भावनाचक या स्त्रीलिंग-वाचक हि॰ ई की व्युत्पत्ति सं॰ इका से मानी जाती है ।

> ं घोड़ी : घोड़ा पगली : पागल

ई (कु॰) कुछ कियार्थक संज्ञाओं में भी पाई नाती है। इस रूप में यह संस्कृत तत्सम प्रत्यय है।

> हंसी : हंसना घुड़की : घुड़कना

२०६. ईला (त० विशेषण)

हार्नेली के मतानुसार इस का संबंध प्रा० इस से है। प्राकृत से ही कदाचित् यह प्रत्यय इल रूप में संस्कृत के कुछ शब्दों में पहुँच गया, जैसे सं० ग्रंथि > ग्रंथिल।

पथरीला : पत्थर रंगीला : रंग गंठीला : गांठ

२०९० एर, एरा ( कु॰ कर्तृवाचक, त॰ भाववाचक )

हार्नेली के अनुसार उन का संबंध सं० दश (सदश) से माना है। प्राकृत में इस प्रकार के प्रत्यय बराबर पाए जाते हैं।

१ चै., बे. ले., ६ ४१६

<sup>₹</sup> चै., बे. लै., § ४२०

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> हा., ई. हि. ग्रै., § २४२ वी., क. ग्रै. भा. २, § १८

चै., वे. लै., 🕻 ४२४, ४२६

<sup>🖁</sup> हा., ई. हि. ग्रै., 🐧 २५१, २१७, २१८

#### हिंदी भाषा का इतिहास

श्रंधेर श्रंधेरा : श्रंघ सबेरा : बसना ममेरा : मामा

हि॰ एड़ी जैसे मंगेड़ी, एली जैसे हथेली, एल जैसे फुलेल, एला जैसे अधेला, ऐल जैसे खपड़ैल आदि समस्त प्रत्यय न्युत्पित का दृष्टि से एर, एरा के सदश माने जाते हैं।

### २०८. ऐत (कु० कर्तृवाचक)

व्युत्पत्ति के लिए दे॰ श्रायत।

डकैत : डामा लड़ैत : लड़ना

२०९. श्रोड, श्रौड़ा

हंसोड़ : हंसना हयौडा : हाथ

२१०. घोला

खटोला : खाट

२११. श्रोता, श्रोटा, श्रोती, श्रोटी, श्रोती, श्रोटी (कु० त० संज्ञा)

व्युत्पत्ति के लिए दे॰ श्रायत।

चुकौता, चुकौती : चुकाना

मनरौटा । कानर

घपौती : बाप

कसौटी : कसना

### २१२, ग्रौना, ग्रौनी, ग्रावना, ग्रावनी (कु०)

हार्नली के अनुसार इन सब का संबंध सं ० अनीय > आ ० अगीअ, अगिअ, अगिअ से है।

सिलाना : खेलनामिन्नानापहराननी : पहरानाडरानना : डराना

२१३, श्रीवल (कु० भाववाचक)

बुभौवल : बूभना मिचौवल : मीचना

#### २१४, क, अक ( कु० त० )

चैटर्जी के अनुसार यह सं० अत् अंत वाले किया के ह्यों में इस का रूप अक मिलता है, जैसे हि० चमक < प्रा० चमक < सं० चमत्कत । अतः इस की उत्पत्ति सं० इत् से मानी जा सकती है। सं० प्रत्यय अ—क का प्रमाव मी कुछ शब्दी पर हो सकता है। हार्नली के मतानुसार अक् आकू इ० का संबंध अक से है।

फाटक : फाड़ना बैठक : बैठना धमक : धम

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हा., ई हि. ग्रै., § ३२१ <sup>२</sup> चे., बे. ले., § ४३०, ४३१ वी., क. ग्रै., भा. २, § ६ हा., ई. हि. ग्रै., § ३३८

```
२१५, मा ( कु० त० )
               हार्नली के मतानुसार इस का संबंध भी संबंधकारक के
       प्रत्ययों से है (दे० हा०, ई० हि० वै०, १ ३७७)
                     मैका
                                        मा
                     लंडका
                                 ?
                                        लाड
२१६. गी (कु०) < फ़ा० -गी
                     देनगी
                                        देना
                     बानगी
                                        बान
               यह प्रत्यय वास्तव में विदेशी प्रत्ययों के श्रंतर्गत जाना चाहिए।
२१९, डा, डी<sup>२</sup> (त०)
                     दुकडा
                             : दुक
                     मुखडा
                                        मुख
२१८. जा (त०)
                सं ॰ जात का वर्तमान रूप बहुत से हिंदी शब्दों में मिलता है।
                     मतीजा
                                        भाई
                                 .
                                 : बहिन
                     भानजा
२१७, टा, टी (त०)
               इन का संबंध सं० √वृत् > प्रा० वट से है। दे०
```

श्राहट।

कलूटा

बहूटी

काला

बहू

:

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हा., ई. हि. ग्रै., § २५०

वैबी., क. ग्रै., भा. २, 🖇 २४

र चै., बे. लै., ( ४३६

२२०. डा डी<sup>१</sup> (त०)

इन का संबंध (१) सं० वाट (जैसे अखाड़ा ) (२) सं० ट > प्रा॰ ड़ (जैसे पांखुड़ी ) से माना जाता है।

२२१, त ता (कु०त०)

(१) भाक्वाचक संज्ञाओं में पाए जाने वाले त प्रत्यय का संबंध सं० त्व > प्रा० त्त से माना जाता है। हिंदी में इस प्रत्यय से बने हुए रूप स्त्रीलिंग हो जाते हैं, इस कारण यह व्युत्पत्ति संदिष्ध है।

बचत : बचना खपत : खपना रंगत : रंग

(२) कुछ हिंदी संज्ञाओं में त सं० प्रत्र, प्रत्रिक, या प्रत्रिका का अवशिष्ट रूप है। ।

जिडौत : जेड बहिनौत : बहिन

(३) वर्तमान-कालिक इन्दंत ता का संवंध सं ० अत् > प्रा० श्रंत, श्रंद, श्रंते से माना जाता है।

> जीता : जीना स्राता : स्राना

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चै., वे. ले., 🖇 ४४०, ४४१

र चै., वे. लै., ६ ४४२

व चै., बे. ले., ६ ४४४

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हा., ई. हि. ग्रै., ∫ ३०१

#### २२२, न, ना, नी (कु० त०)

हार्ने ली <sup>9</sup> इन सब प्रत्ययों का संबंध सं० अनीय > प्रा० अयाि या अयात्र से जोड़ते हैं। स्त्री लिंग द्योतक बहुत सी संज्ञाओं में सं० इन का प्रमाव भी है। <sup>3</sup>

| रहन    | ; | रहना |
|--------|---|------|
| धिनौना | : | घिन  |
| होनी   | ; | होना |
| डोमनी  | : | डोम  |
| चांदनी | : | चांद |

### २२३. पा, पन (त० भाववाचक संज्ञा)

इन प्रत्ययों का संबंध सं० त्व त्वन > प्रा० पं, पर्ण से जोड़ा जाता है, जैसे सं० वृद्धत्वं > प्रा० बुड्डपं > हि० बुढ़ापा।

| बुढ़ापा | * | बूढ़ा |
|---------|---|-------|
| सुटापा  | : | मोटा  |
| लड्कपन  | : | लड़का |
| कालापन  |   | काला  |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चै., बे. लै., § ३२१

² चै., बे. लै., ु ४४५

हा., ई. हि. ग्रै., § २३१ बी., क. ग्रै., भा. २, § १७ चै., बे. लै., § ४४६

#### २२४, व (त०)

त्रब : यह जब : जो

२२५. री (त०)

कोठरी : कोठा मोटरी : मोट

२२६. रू (त०)

चैटर्जी के अनुसार इस का संबंध सं ० रूप > प्रा० रूव से है।

> गोरू (गोरूप) : गो पखेरू(पच्चरूप) : पंखी मिहरारू ( महिला रूप )

#### २२९. ल, ला, ली (त०)

चैटजीं इन प्रत्ययों का संबंध सं० ल से जोड़ते हैं। बीम्स के अनुसार इस प्रकार के अधिकांश प्रत्ययों का संबंध सं० इल > प्रा० इल से है।

> घायल : घात गैठीला : गांठ सहेली : सखी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चै., वे. ले., § ४४८

<sup>₹</sup> चै., वे. ले., ६ ४४६

वैवी., क ग्रै.. मा. २, § १८

#### २२८. वान् (त०)

इस प्रत्यय का संबंध स्पष्ट ही सं० महुप् से है जिस के मान्, वान् ऋदि रूप होते हैं।

> गुण्वान : गुण् धनवान : धन

#### **२२**%, वां (त०)

हार्नेली के अनुसार इस का संबंध सं • म या स्वार्थे क सिहत मक से है, जैसे सं • पञ्चमः या पञ्चमकः > आ • पंचमए या पंचवंए > हि • पांचवां।

> पांचवां : पांच सातवां : सात

#### २३०. वाल, वाला (त०)

हार्ने ती के अनुसार इस की न्युत्पत्ति सं । पाल से है।

ग्वाला > सं० गोपालक : गो गाड़ीवाला : गाड़ी कोतवाल (कोटपालक ) प्रयागवाल : प्रयाग

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बी., क. ग्रै., भा. २, **९ २०** हा., ई. हि. ग्रै., **९ २३६** <sup>२</sup> हा., ई. हि. ग्रै., **९ २६६** <sup>३</sup> हा., ई. हि. ग्रै., **९ २**६६

### २३१, वैया (क् ॰ कर्तृवाचक )

इस प्रत्यय का मूल रूप हार्नेली के अनुसार सं० तन्य +  $\varepsilon$  > प्रा० एश्रव्यं या इश्रव्यं है ।

खनैया : खाना गनैया : गाना

#### २३२. सा (त०)

इस का संबंध हार्नेली रें सं० सहशकः \* > प्रा० सइश्रए \*, सइश्रा \* से जोड़ते हैं। चैटर्जी इस मत से सहमत नहीं हैं और इस का संबंध सं० श ( जैसे सं० किप-श, कर्क-श ) से लगाते हैं। चीम्स का मत इन दोनों से भिन्न है। "

हाथीसा : हाथी वैसा : वह

#### २३३, सराध

इस की ज्युत्पत्ति सं०√स > सतः से मानी जाती है, जैसे सं० दिसरतः > प्रा० दूसिलए > हि० दूसरा

> तीसरा : तीन दूसरा : दो

¹ हा., ई. हि ग्रै., ∫ ३१४

४ हा., ई. हि. ग्री., ∫ २६२

६ चै., बे. लै., 🖇 ४५०

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> बी., क. ग्रै., भा. २, § १७

रहा., ई. हि. ग्रै., § २७१ चै., वे. ले., ६ ४५२

२३४. हरा

इस प्रत्यय का संबंध सं० हार (भाग) से माना गया है।

दहरा

इकहरा : एक

खंडहर, पीहर श्रादि शब्दों में हर सं ० ग्रह का परिवर्तित

रूप है।

२३५. हार, हारा

हार्नली ने इस का संबंध सं० अनीय से जोड़ा है, किंतु यह न्युत्पत्ति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

होनहार :

होना

पढ्नेहारा : पढ्ना

लकडहारा :

लकडी

२३६, हा ( कु॰ कर्तृवाचक, त॰ गुण्वाचक )

कटहा

काटना

मरखहा :

मारना

पनिहा :

पानी

हलवाहा :

हल

# ग. विदेशी प्रत्यय

### फ़ारसी-ग्ररबी

२३७, गुरु के हिंदी व्याकरण में हिंदी में प्रचलित फारसी-अरबी शब्दों में पाए जाने वाले प्रत्ययों की सूची दी है। इन में से कुछ वे प्रत्यय नीचे

<sup>ी</sup> चै., बे. लै., ६ ४५४

<sup>₹</sup> हा., ई. हि. ग्री., § ३२१

३ गु., हि. व्या., 🐧 ४३६-४४२ (स)

### दिए जाते हैं जिन का प्रयोग हिंदी शब्दों में भी होने लगा है। कुछ प्रत्यय नैटर्जी के ग्रंथ से भी लिए गए हैं।

### ई (त॰ भाववाचक सँज्ञा)

| 1 / 11                  | . tile.     |          |       |
|-------------------------|-------------|----------|-------|
|                         | .खुशी       | ;        | खुश   |
|                         | नवाबी       | :        | नवाब  |
|                         | दोस्ती      |          | दोस्त |
| कार (त० कर्तृवा         | चक )        |          |       |
|                         | पेशकार      | :        | पेश   |
|                         | जानकार      | :        | जान   |
| दान, दानी (त॰           | पात्रवाचक ) |          |       |
|                         | इत्रदान     | <b>:</b> | इत्र  |
|                         | चायदान      | :        | चाय   |
|                         | गोंददानी    | *        | गोंद  |
| बान, बान (त॰ कर्तृवाचक) |             |          |       |
|                         | बागवान      | *        | वाग   |
|                         | गाड़ीवान    | :        | गाड़ी |
| याना, यानी              |             |          |       |
|                         | घराना       | :        | घर    |
|                         | साहिबाना    | :        | साहिब |
|                         | हिंदुचानी   |          | हिंदू |
|                         |             |          |       |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चै., वे. लै., § ४६=

### हिंदी भाषा का इतिहास

| खाना   |            |    |        |
|--------|------------|----|--------|
|        | छापास्नाना | :  | छापा   |
|        | गाडीखाना   | :  | गाडी   |
| खोर    |            |    |        |
| •      | घूसखोर     |    | घूस    |
|        | चुगलखोर    |    | चुगली  |
| गीरी   | फ़ा० गीर   | या | गरी    |
|        | कारीगरी    | ;  | कार    |
|        | वावूगीरी   | :  | बाबू   |
| ची     | फ़ा० चह्   | का | खपांतर |
|        | देगची      | *  | देग्चा |
|        | चमची       | :  | चमचा   |
|        | बगीची      | :  | बगीचा  |
| वाज, ब | ाज़ी       |    |        |
|        | रंडी बाज़ी | :  | रंडी   |
|        | कबृतरबाजी  | :  | कबूतर  |

#### ग्रध्याय ६

# संज्ञा े

### श्र. मूलरूप तथा विकृत रूप

२३८, हिंदी में कारकों की संख्या उतनी ही है जितनी संस्कृत में, किंद्य प्रत्येक कारक में भिन्न-भिन्न संयोगात्मक रूप नहीं होते । संस्कृत में बाठ विमक्तियों और प्रत्येक विभक्ति में तीन वचनों के रूपों को मिला कर अत्येक संज्ञा में चौबीस रूपांतर हो जाते हैं । फिर भिन्न-भिन्न अंत वाली संज्ञार्त्रा के रूप प्रथक्-प्रथक् होते हैं । लिगभेद से भी रूपों में मेद हो जाता है । इस तरह किसी एक संज्ञा के चौबीस रूप जान लेने से भिन्न अंत अथवा लिंग वाली संज्ञा के रूपांतर बना लेना साधारणतया संभव नहीं होता ।

हिंदी में द्वित्वन ता होता ही नहीं है। भिन्न-भिन्न कारकों के एकवचन तथा बहुवचन में भी संझा में चार से श्रिष्ठिक रूप नहीं पाए जाते। प्रथमा बहुवचन तथा समस्त श्रन्य कारकों के एकवचन तथा बहुवचन के रूपों में उन्होंत, वचन तथा लिंगमेद के श्रम्भार कुछ मेद पाए जाते हैं। इन्हीं रूपों में भिन्न-भिन्न कारक-चिह्न लगाकर, तथा कुछ प्रयोगों में विना लगाए भी, भिन्न-भिन्न विभक्तियों के रूप बना लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए राम शब्द के संस्कृत तथा हिंदी के रूप नीचे दिए जाते हैं—

#### संस्कृत

| ,          |
|------------|
| Į          |
|            |
| <b>7</b> : |
|            |
| ग्राम्     |
|            |
| •          |
|            |

### हिंदी

|             | एक०                      | बहु ०                  |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| कर्ता       | राम                      | राम                    |
| कर्म        | " को                     | रामों को               |
| करण्        | '' से                    | <b>"</b> से            |
| संप्रदान    | "को                      | <sup>&gt;&gt;</sup> को |
| श्रपादान    | <sup>77</sup> से         | " से                   |
| संबंध       | <sup>23</sup> का, के, की | " का, के, की           |
| त्र्रधिकरण  | " में                    | " में                  |
| संबोधन (हे) | राम                      | (हे) रामो              |

ं उत्पर के उदाहरण से यह स्पष्ट होगया होगा कि हिंदी विभक्तियों का संबंध संस्कृत विभक्तियों से बिल्कुल भी नहीं है। जनभाषा श्रादि हिंदी की बोलियों में कुछ संयोगात्मक रूप श्रवश्य मिलते हैं, जैसे कर्म में ब्र० घरैं (हि॰ घर को ), संप्रदान ब॰ रामैं (हि॰ राम को ) किंतु खड़ीबोली हिंदी की संज्ञाओं में ऐसे रूपों का व्यवहार नहीं पाया जाता ।

२३९, कारक-चिह्न लगाने के पूर्व हिंदी संज्ञा के मूलरूप में जब परि-वर्तन किया जाता है तो ऐसे रूपों को संज्ञा का विक्वत रूप कहते हैं। हिदी में संज्ञा के चार रूपों—दो मूल और दो विक्वत—के उदाहरण भी प्रत्येक संज्ञा में भिन्न नहीं पाए जाते। भिन्न-भिन्न श्रांत वाली संज्ञाओं में मिला कर ये चारों रूप श्रवश्य मिल जाते हैं। नीचे के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी।

एक ० मूलरूप (कर्ता) घोडा घोडे विकृत रूप ( अन्य कारक ) मूलरूप (कर्ता) लडकी लडकी, लडिकयां लडिकयों विकृत रूप ( श्रन्य कारक ) लडकी मूलरूप (कर्ता) घर घर विकृत रूप ( अन्य कारक ) घरों घर (कर्ता) किताब किताबें मूलरूप किताब किताबों विकृत रूप ( श्रन्य कारक )

बहुवचन के भिन्न रूपों की ज्युत्पत्ति के संबंध में वचन के शोर्षक में विचार किया गया है। कुछ आकारांत शब्दों के एकवचन में भी कर्ता को छोड़ कर अन्य कारकों में एकारांत विकृत रूप पाया जाता है (कर्ता एक घोड़ा, अन्यकारक एक घोड़े) । इस विकृत रूप की ज्युत्पत्ति के संबंध में प्रायः समस्त विद्वानों का एक मत है। यह रूप संस्कृत एकवचन की भिन्न-भिन्न विभक्तियों के रूपों का अवशेष मात्र माना जाता है।

१ इस के अपवादों के लिए दे गु., हि. व्या, § ३१०

हिंदी संज्ञार्थों के मूल तथा विकृत रूपों में होने वाले समस्त संभावित परिवर्तन नीचे दिखलाए गए हैं।

|             | पुर्छिग            | 1             | स्री        | <b>लैग</b> |             |         |       |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|-------|
| एक ०        | बहु                | 0             | एक ०        | बहु        | 0           |         |       |
|             |                    | श्राकारां     | त कुछ       |            |             |         |       |
| मूलरूप      |                    | <b>-</b> ए    | ×           | _          | <b>.</b> एं |         |       |
| विकृतरूप    | <b>−</b> ⁄4        | —ग्रॉ         | ×           | 5          | मों         | •       |       |
|             |                    | श्रन          | य           |            |             |         |       |
| मूलरूप      | ×                  | ×             | ×           | (-0;-5     | षां )       |         |       |
| विकृतस्त्रप | ×                  | <b>–</b> খ্যা | ×           |            | र्यो        |         |       |
| सूचना (१    | ) ईका <b>रांत</b>  | तथा उकार      | ांत शब्दों  | में औं     | लगाने       | के      | पूर्व |
| ,           | ंईकार त<br>जाता है | था उकार<br>।  | के स्थान    | में इकार   | तथा         | उकार    | हो    |
| (२)         | ) स्त्रीलिंग       | के अन्य र     | इपों में इव | नरांत अध   | ावा ईक      | ारांत र | था    |
| n,1         | <b>ऊकारांत</b>     | संज्ञात्रों ह | के मूलका    | । बहुवच    | न में       | इद्यां, | इऐं   |

## आर लिंग'

तथा उएँ रूप भी होते हैं ।

२४०. प्रकृति में जड़ और चेतन दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। चेतन पदार्थों में पुरुष और स्त्री का भेद होता है। कभी-कभी चेतन पदार्थ को लिंगभेद की दृष्टि के बिना भी सोचा जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति में लिंग की दृष्टि से चेतन पदार्थों के तीन भेद हो सकते हैं—(१) पुरुष, (२) स्त्री

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बी., क. ग्रै., भा. २, § २६

तथा (३) लिंग की मावना के विना चेतन पदार्थ। व्याकरण में स्वाभाविक रीति से इन के लिए कम से (१) प्रिष्टिंग, (२) स्त्रीलिंग तथा (३) नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अचेतन पदार्थों को प्रायः नपुंसक लिंग के अंतर्गत रख लिया जाता है। इस कम से मिलता-जुलता लिंगमेद संस्कृत और अंग्रेज़ी में, तथा मराठी, गुजराती आदि के कुछ रूपों में है यद्यपि कमी-कमी कुछ जड़ पदार्थों को सचेतन मान कर इन में भी चेतन पदार्थों के प्रिष्टिंग-स्त्रीलिंग मेद का आरोप कर लिया जाता है।

भिन्न-भिन्न लिंग वाले पदार्थों के लिए प्रयक् शब्द रहने पर भी लिंग के कारण कभी-कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या किया के छपों में परि-वर्तन करना व्याकरण्-संबंधी लिंगभेद का शुद्ध चेत्र है)। प्राक्षतिक लिंग-। भेद तो प्रत्येक भाषा में समान-रूप से वर्तमान है, किंतु व्याकरण-संबंधी तिंगों की संख्या तया मात्रा भिन्न-भिन्न मावाओं में पृथक्-पृथक् है । उदाहरण के लिए संस्कृत में निशेषगा, कृदंत तथा प्रथम पुरुष सर्वनाम के रूप पुछिग स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में केवल प्रथम पुरुष सर्वनाम के रूपों में भेद किया जाता है। लिंगों की संख्या के संबंध में भार-तीय त्रार्यभाषार्थों में ही कई मेद मिलते हैं। (प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषार्थ्यो में संस्कृत और प्राकृत में तथा आधुनिक भाषाओं में मराठी, गुजराती और सिंहाली में तीन लिंग होते हैं । हिंदी, पंजाबी, राजस्यानी तया सिंधी में दो लिंग होते हैं। वंगाली, उड़िया, श्रासामी तथा बिहारी में व्याकरण-संबंधी लिंगमेद बहुत ही कम किया जाता है। भारत की पूर्वी भाषात्रों में लिंग-भेद के शिथल होने का कारण प्रायः निकटवर्ती तिञ्चत और वर्मा प्रदेशों की श्रनार्य भाषात्रों का प्रभाव माना जाता है। इन भाषात्रों में व्याकरण-संबंधी लिंगमेट नहीं पाया जाता । चैटजी की घारणा है कि कोल भाषाओं के प्रभाव के कारण वंगाली त्रादि पूर्वी मापात्रों से लिंगभेद उठ गया । उन के मत के त्रजुसार पूर्वी भाषात्रों में लिंगमेद-संबंधी शिथिलता का कारण इन भाषात्रों

का स्वाभाविक विकास भी हो सवता है। विना बाह्य प्रभाव के ऐसा होना संभव है। मराठी, गुजराती श्रादि दिन्नण्-पश्चिमी श्रार्थभाषाओं में प्राचीन तीनों लिंगों का भेद बना रहना निकटस्थ द्राविड़ भाषाओं के कारण् माना जाता है। इन द्राविड़ माषाओं में भी लिंगों की संख्या तीन है। मध्यवर्ती भारतीय श्रार्थभाषाएं लिंगों की संख्या की दृष्टि से भी मध्यस्य हैं।

दश्र. हिदी में व्याकरण-संबंधी लिगमेद सब से अधिक दुरुह है। जैसा उपर संकेत किया जा चुका है हिंदी की एक विशेषता तो यह है कि उस में केवल दो लिग—पुर्डिंग तथा स्त्रीलिंग—होते हैं। हिंदी व्याकरण में नपुंसक लिंग नहीं है, अतः प्रत्येक अचेतन पदार्थ के नाम को पुर्डिंग या स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखना पड़ता है और तत्संबंधी समस्त रूप-परिवर्तन इन शब्दों में भी करने पढ़ते हैं। इस संबंध में निश्चित नियम बनाना दुस्तर है। साधारणत्या हिंदीभाषा-भाषी अभ्यास से ही अचेतन पदार्थों में प्रचलित लिंग विशेष के शुद्ध रूपों का व्यवहार करने लगते हैं। विदेशियों को हिंदी में शुद्ध लिंग का प्रयोग करने में विशेष कठिनाई इसी कारण पड़तों है।

हिंदी में लिंग-संबंधी दूसरी विशेषता यह है कि इस की कियाओं में भी लिंग के कारण विकार होता है। लिंगभेद के कारण प्रत्येक हिंदी किया के दो रूप होते हैं—पुछिंग तथा श्लीलिंग—जैसे श्रादमी जाता है, जहाज़ जाता है, कित श्ली जाती है, रेल जाती है। लिंग के संबंध में यह बारीकी श्रान्य श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओं में से भी बहुत कम में है। भारत की पूर्वी भाषाओं में किया में लिंगभेद होने के कारण बंगाली, बिहारी तथा संयुक्तप्रांत की गोरखपुर श्रोर बनारस किमश्नरी तक के लोग हिंदी बोलते समय किया में श्राद्ध लिंग का प्रयोग अक्सर करते हैं। 'लोमड़ी बोला कि

१ चै., बे. लै., 🖇 ४८३

र इस संबंध में कुछ विस्तृत नियमों के लिए दे. गु, हि. व्या., 🕽 २४६-२६६

ऐ हाथी तुम कहां जाती हो' इस प्रकार के नमूने हिंदी से कम परिचय रखने वाले बंगालियों के गुँह से अक्सर धुनाई पड़ते हैं। हिंदी किया में कुदंत रूपों का व्यवहार बहुत अधिक है। संस्कृत कुदंत रूपों में लिंगमेद मौजूद था, यद्यपि संस्कृत किया में लिंगमेद नहीं किया जाता था। क्योंकि हिंदी कुदंत रूप संस्कृत कुढंतों से संबद्ध हैं, अतः यह लिंगमेद हिंदी कुदंतों में तो आ ही गया, साथ ही कुदंत से बनी हुई कियाओं में भी पहुँच गया है। इस संबंध में उदाहरण सहित विस्तृत विवेचन किया' शीर्षक अध्याय में किया गया है।

हिंदी श्राकारांत विशेषणों में लिंगभेद के कारण भिन्न रूप होते हैं। '' श्रम्य विशेषणों में इस प्रकार का भेद बहुत कम पाया जाता है। लिंग के कारण विशेषणों में होने वाले परिवर्तनों का रूप निश्चित सा है। इन में सब से श्रधिक प्रचलित परिवर्तन नीचे लिखे ढंग से प्रकट किया जा सकता है—

|       | पुर्ह्णिग | स्त्रीलिंग                       |
|-------|-----------|----------------------------------|
| एक ०  | —স্থা     |                                  |
| बहु ० | <b>ए</b>  | <del>\$</del> ;- <del>-</del> \$ |

हिंदी विशेषणों के ई लगा कर बने हुए स्त्रीलिंग रूपों की न्युत्पत्ति सं क तिद्धत प्रत्यय इका > प्रा ० इश्रा से श्रथवा इस के प्रभाव से मानी जाती है। १ १८ हिंदी सर्वनामों तथा प्रायः कियाविशेषणों में लिंगभेद के कारण परिवर्तन नहीं होते । मै, तुम, वह श्रादि सर्वनाम-स्त्री-पुरुष द्योतक संज्ञाओं के लिए समान-रूप से प्रयुक्त होते हैं ।

२४२, हिंदी संज्ञात्रों के लिंगभेद की ब्युत्पत्ति के संबंध में वीम्स ने नीचे लिखा नियम दिया है। (तत्सम तथा तद्भव संज्ञाओं में प्रायः वही लिंग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हा , ई हि ग्रा., § ३५५ с

र इस सबध में ग्रपवादों के लिये दे गु., हि व्या , 🖇 ४२३

वी., कग्रै, भा. २, ९३०

हिंदी में भी माना जाता है जो संस्कृत में उन का लिंग रहा हो। संस्कृत नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में प्रायः पुष्टिंग हो जाते हैं'। इस नियम के सैकड़ों अपवाद भी हैं। इस संबंध में बीम्स ने कुछ विस्तृत नियम दिए हैं जिन का सार नीचे दिया जाता है।

हिंदी की पुर्छिग आकारांत संज्ञाओं की न्युत्पत्ति नीचे लिखे रूपों से हो सकती है---

- (१) संस्कृत की—अन् अंतवाली संज्ञाओं से जिन के प्रथमा में आकारांत रूप होते हैं, जैसे राजा।
  - (२) संस्कृत की- तृ श्रंतवाली संज्ञाओं से जैसे कर्ती, दाता।
- (३) कुछ विदेशी शन्दों से, जो प्रायः फ़ारसी, अरबी या तुर्की से आए हैं, जैसे दरिया, दरोगा।

साधारणतया ईकारांत राज्द स्त्रीलिंग होते हैं किंतु कुछ राज्द पुछिग भी पाए जाते हैं। ये निम्नेलिखित श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं—

- (१) संस्कृत—इन् श्रांतवाले शब्द, जैसे सं० हस्तिन् > हि० हाथी, सं० स्वामिन् > हि० स्वामी।
- (२) संस्कृत के--- तृ अंत वाले पुह्लिग शब्द, जैसे सं० भ्रातृ > हि० माई, सं० नष्तु > हि० नाती।
- (३) संस्कृत के इकारांत प्रिष्टिंग या नपुंसक लिंग शब्द, जैसे सं० दिंघ (नपुं०) > हि॰ दही, सं० मिगनीपति (पु०) > हि॰ विहनोई।
- (४) संस्कृत के इक, इय और ईय श्रंत वाले पुर्हिंग या नपुंसक लिंग शब्द, जैसे सं॰ पानीयं > हि॰ पानी, सं॰ ताम्वृलिक >

<sup>ै</sup>वी., क. ग्रै., भा. २, §३२-३३

हि॰ तमोली, सं॰ चत्रिय > हि॰ सत्री।

( ५ ) संस्कृत के वे पुर्छिग या नपुंसक लिंग शब्द जिन के उपांत्य में इकार या ईकार हो । श्रांत्य ध्वनि के लोप से ये शब्द हिंदी में ईकारांत हो जाते हैं, जैसे सं० जीव > हि० जी ।

पुर्छिग उकारांत शब्द प्रायः संस्कृत उकारांत शब्दों से संबद्ध हैं तथा पुर्छिग व्यंजनांत शब्द प्रायः संस्कृत के श्रंत्य हस्य स्वर के लोप से हिंदी में आ गए हैं।

- (०) हिंदी में कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से नीचे लिखी श्रेशियों में रक्खे जा सकते हैं—
  - (१) संस्कृत के आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कथा, यात्रा । ी
  - (२) संदिग्ध व्युत्पत्ति वाले शब्द, जैसे डिबिया, चिडिया।

उपर दिए हुए पुर्छिग ईकारांत शब्दों को छोड़ कर शेष ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।

संस्कृत के उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स॰ वधू > हि॰ बहू।

ां जाति तथा व्यापार आदि से संबंध रखने वाले शब्दों में पुर्छिग रूपों से स्नीलिंग रूप बना लिए जाते हैं। पुर्छिग आकारांत शब्द स्नीलिंग में ईकारांत हो जाते हैं, जैसे पु० लड़का स्त्री० लड़की, पु० घोड़ा स्त्री० घोड़ी। विशेषणों में भी यही प्रत्यय लगता है और इस की व्युत्पत्ति उपर दी जा चुकी है। बहुत से शब्दों में इन इनी या आनी लगा कर पुर्छिग रूपों से स्नीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे पु० घोबी स्त्री० घोबिन, पु० हाथी स्त्री० हिंथनी, पु० पंडित स्त्री० पंडितानी। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये प्रत्यय सं० इन (पु०) इनी (स्त्री०) से संबद्ध हैं किंतु हिंदी में ये स्नीलिंग के अर्थ

⁴वी, क. ग्र, भा. २, §३५

में ही न्यवहृत होते हैं। संस्कृत में जिन सन्दों में ये नहीं भी लगते हैं, हिंदी में उन में भी लगा दिए जाते हैं। विदेशी शन्दों तक में इन को लगा कर स्त्री-लिंग रूप बना लेते हैं, जैसे पु॰ मुग़ल स्त्री॰ मुग़लानी, पु॰ मेहतर स्त्री॰ मेहतरानी।

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन के लिंग में परिवर्तन हो गया है—संस्कृत में इन का जो लिंग था हिंदी में उस से मिन्न लिंग में ये शब्द व्यवहृत होते हैं, जैसे

| <b>मं</b> ० | हि०              |
|-------------|------------------|
| देह (पु०)   | देह (स्त्री०)    |
| बाहू (पु०)  | बांह (स्त्री०)   |
| श्रीचि (न०) | द्यांल (स्त्री०) |
| विष (न०)    | विष (पु०)        |

#### इ. वचन

२४३. प्रा० मा० आ० में तीन वचन ये—एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन। म० मा० आ० काल के प्रारंभ में ही द्विवचन समाप्त होगया था। आ० मा० आ० में एकवचन और बहुवचन ये दो ही वचन रह गए हैं और प्रवृत्ति केवल एक ही वचन रखने की और मालूम पहुर्ता है।

हिंदी में बहुवचन के रूप बहुत सरल ढंग से बनते हैं।

(१) प्रिष्टिंग व्यंननांत तथा कुळ स्वरांत संज्ञाओं में प्रथमा एकत्रचन तथा बहुनचन के रूप समान होते हैं, जैसे

| एक ०    | बहु०            |
|---------|-----------------|
| घर      | घर              |
| वर्तन   | वर्तन           |
| त्रादमी | <b>त्राद</b> मी |

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बी, क. ग्रै., सा. २, ६३६

(२) स्त्रीलिंग प्राकारांत तथा व्यंजनांत संज्ञार्थों में प्रथमा बहुवचन में -एं लगता है, जैसे

> एक • बहु • रात रातें श्रौरत श्रौरतें कथा कथाएं

(३) प्रक्षिंग श्राकारांत शब्दों में प्रथमा बहुवचन में आ के स्थान में --ए कर दिया जाता है, जैसे

एक० **न**हु० लडका लडके साला साले

(४) स्त्रीलिंग ईकारांत शब्दों में प्रथमा बहुक्चन में या तो सिर्फ़ अन्त-स्वार जोड़ दिया जाता है या ई के स्थान में—इयां कर दिया जाता है, जैसे

> एक० बहु० लड्की लड्कीं या लड्कियां पोथी पोथीं या पोथियां

( १ ) अन्य समस्त विभक्तियों के बहुवचन में समान रूप से—ओं लगता है, जैसे घरों, रातों, लड़कों, पोथियों इत्यादि । ईकारांत शब्दों में ई ह्रस्य हो जाती है और—ओं के स्थान पर—थों हो जाता है ।

हिंदी बहुवचन के चिह्नों में प्रथमा बहु ०-ए के स्थान पर संस्कृत में प्रिष्टिंग बहुवचन में-श्राः पाया जाता है । १ संभव है इस परिवर्तन में, संस्कृत के कुछ सर्वनाम रूपों के बहुवचन के चिह्न-ए का मी प्रभाव रहा हो, जैसे सं० प्रथमा बहु ० सवें।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वी., क ग्रै, भा. २, ∫ ४४ ३३

हिदी प्रथमा बहु ०-एं,--इयां,-ई का संबंधं संस्कृत नपुंसक लिंग प्रथमा बहुक्चन के---आनि से जोड़ा जाता है।

सं०—ग्रनि > ग्राइं > ऐं > एं; इत्रां; ईं

श्रन्य विभक्तियां के बहुवचन के चिह्न-श्रों या--यों का संबंध संस्कृत षष्ठी बहुवचन-श्रानां से है ।

## ई. कारक-चिह्न

२४४. (संज्ञा के विकृत रूप में कारक-विह्न लगा कर हिंदी विभक्तियों के रूप बनाए जाते हैं। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं के संयोगात्मक रूपों के धीरे-धीरे घिस जाने पर मध्यकाल के श्रंत में संज्ञा का प्रायः मूलरूप भिन्न-भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होने लगा था। ऐसी स्थित में अर्थ समम्भने में किठनाई पड़ती थी इस लिए भिन्न-भिन्न कारकों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए उत्पर से प्रयक् शब्द इन मूलरूपों के साथ जोड़े जाने लगे। (हिंदी के वर्तमान कारक-चिह्न मध्यकाल के श्रंत में लगाए जाने वाले इन्हीं सहकारी शब्दों के अवशेप मात्र हैं। धिसते-धिसते ये प्रायः इतने छोटे हो गए हैं कि इन के मूलरूपों को पहचानना प्रायः दुस्तर हो गया है। इस के श्रतिरिक्त माषा के साधारण शब्दसमूह में इन का प्रथक् अस्तित्व नहीं रह गया है इसी कारण इन्हें संज्ञा के मूलरूपों के साथ लिखने की प्रवृत्ति हो रही है।

भिन्न-भिन्न कारकों में प्रयुक्त चिह्न नीचे दिए जाते हैं, साथ ही इन की ज्युत्पत्ति पर मी विचार किया गया है।

#### कर्ता या करण कारक

२४५, हिंदी में कर्ता के रूपों में कोई मी कारक-चिह्न प्रयुक्त नहीं होता। संस्कृत तथा प्राकृत में भी अधिकांश संज्ञाओं में प्रथमा के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है। सप्रत्यय कर्ती कारक का चिह्न ने पश्चिमी हिदी की निशेषता है। 'बोलना, मूलना, बकना, लाना, समम्मना, जनना आदि सकर्मक कियाओं को छोड़ शेष सकर्मक कियाओं के और नहाना, छोकना, खॉसना आदि अकर्मक कियाओं के मूतकालिक कृदंत से बने कालों के साथ सप्रत्यय कर्ती कारक आता है।'

ने कारक-चिह्न की ज्युत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद है। बीम्स इस का विचार करणा कारक के अंतर्गत करते हैं और इसे कर्मणा तथा मावे प्रयोग का अर्थ देने वाला बताते हैं। बीम्स का कहना है कि गुजराती जैसी प्राचीन भाषा तक में करणा तथा संप्रदान कारकों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग होता रहा है। नेपाली में भी संप्रदान तथा करणा के कारक-चिह्न बहुत मिलते-जुलते हैं। नेपाली में संप्रदान में लाई तथा करणा में ले का प्रयोग होता है। पुरानी हिदी के कर्म कारक के चिह्न ने तथा आधुनिक हिंदी के कारक-चिह्न ने में भी साम्य है। ने गुजराती में भी कर्म-संप्रदान के लिए प्रयुक्त होता है। मराठी में ने करणा का चिह्न है। बीम्स इस सब से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में संप्रदान तथा करणा के चिह्न ज्युत्पत्ति की हिष्ट से समान थे। इस तरह से उन के मतानुसार ने का संबंध लिए, लागि जैसे शब्दों से है।

्रंप तथा कुछ श्रन्य विद्वानों का मत है कि ने का संबंध संस्कृत की श्रकारांत संज्ञाओं के करण कारक के चिह्न एन से है। इस संबंध में श्रापित यह की जाती है कि संस्कृत का यह चिह्न प्राकृत के श्रंतिम रूपों तथा चंद के श्रंथ में भी कुछ स्थलों पर मिलता है। श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषाओं में मराठी में यह एं तथा गुजराती में ए के रूप में वर्तमान है। इस तरह -एन

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> गु., हि. व्या , 🖇 ५१५

वी., क. ग्रै., मा. २, ९ ५७

के न का धीरे-धीरे लोप होता गया है फिर —एन का ने होना कैसे संभव है। यदि —एन के स्थान पर संस्कृत में —नेन कोई चिह्न होता तो उस से ने होना संभव था किंतु ऐसा कोई भी चिह्न संस्कृत या प्राकृत में नहीं मिलता।

इस व्युत्पत्ति के विरोध में बीन्स का यह तर्क भी विचार करने के योग्य है कि यदि ने प्राचीन करण कारक के चिह्न का रूपांतर होता तो प्रानी हिंदी में इस के प्रयोग का बाहुल्य होना चाहिए था। वास्तव में बात उत्तरी है। प्रानी हिंदी में ने का प्रयोग बहुत कम मिलता है। श्राधुनिक हिंदी में श्राकर ही इस का प्रचार अधिक हुआ। संस्कृत के करण कारक का कोई भी चिह्न हिंदी में नहीं रह गया था। ऐसी परिस्थिति में वीन्स के मतानुसार १६वीं १७वीं शताब्दी के लगभग संप्रदान-कारक के लिए प्रयुक्त ने का प्रयोग ( जैसे मैने देदे ) करण कारक की कुछ कियाओं के साथ भी होने लगा होगा। हार्नली का कहना है कि संप्रदान के लिए अज में कों को और मारवाड़ी में ने का प्रयोग होता था। संभव है ने या ने को संप्रदान के लिए अनावश्यक समम्स कर इसे सप्रत्यय कर्ता या करण कारक के लिए ले लिया गया हो। प्राचीन संयोगात्मक कारकों के अवशेष यदि आधुनिक माषाओं में कहीं रह गए हैं तो संयोगात्मक रूपों में ही रह गए हैं। ने हिंदी में प्रयक् कारक चिह्न है। बीन्स के मतानुसार इस बात से भी पृष्टि होती है कि ने संस्कृत —एन का रूपांतर नहीं है।

भ ब्लाक ने अयर्सन का सत उद्धृत करते हुए कहा है कि ने का संबंध सं० —तन— से होना संभव है। वास्तव में ने की न्युत्पत्ति संदिग्ध है। निश्चय-पूर्वक इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

### कर्म तथा संप्रदान

२४६. हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में कर्म और संप्रदान के लिए

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हा., ई. हि. ग्रै., § ३७१

प्रायः एक ही प्रकार के कारक-चिह्न प्रयुक्त होते हैं । खड़ी बोली में को दोनों विभक्तियों में श्राता है । संप्रदान में के लिये रूप विशेष श्राता है ।

ट्रंप के मतान्यसार को की उत्पत्ति सं कहतं से हुई है जो प्राक्टत में किता > कि ब्रो होकर को रूप धारण कर सकता है। प्राक्टत में वास्तव में कतं और कदं रूप मिलते हैं। इस संबंध में सब से बड़ी कठिनाई हिंदी के प्राचीन रूप कुह के संबंध में है। ट्रंप का अनुमान है कि कतं की जब श्रा का लोप हुआ होगा तब त महाप्राण हो गया होगा। यह विचार-शैली बहुत मान्य नहीं दिखलाई पड़ती।

हार्नली और बीम्स कि का संबंध सं क क्वं से जोड़ते हैं। चैटर्जी श्रादि श्रम्य श्राधुनिक निद्धान भी इस न्युत्पत्ति को ठीक सममते हैं, यद्यपि कतं नाली न्युत्पत्ति को भी श्रमंभव नहीं मानते। किंचं > कक्वं > कासं काहं > कहं कहं > कौ > को ये पितर्वन की संभव सीढ़ियां हैं। श्रर्थ की दृष्टि से भी कवं 'बग़ल में' को 'निकट, श्रोर' से श्रधिक साम्य रखता है। हिंदी बोलियों में को से मिलते-जुलते रूपों की न्युत्पत्ति भी कवं से ही मानी नाती है।

२४९० हिंदी के लिए के के का संबंध प्रायः सं० करते से जोड़ा जाता है। सत्यजीवन वर्मा के को संबंध कारक के प्राचीन चिह्न केरक का रूपां-तर मानते हैं। इन के मत में को भी केहि का रूपांतर है जिस में के ब्रंश केरक का विकसित रूप है ब्रौर हि ब्रंश अपश्रंश की सप्तमी विभक्ति का चिह्न है। किंद्यु को तथा के की ज्युत्पत्ति के संबंध में यह मत अन्य विद्वानों द्वारा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ट्रंप, सिंघी ग्रैमर, पृ० ११५

वी, क. ग्रै., भा. २, ९ ५६

हा, ई. हि. ग्रे., § ३७४

व चै, वे. ले, ु ५०५

<sup>8</sup> सत्यजीवन वर्मा. 'हिंदी के कारक चिह्न' शीर्षक लेख। ना. प्र प, भाग ५, अंक ४

ग्रह्मा नहीं किया जा सका है। प्रथम मत ही सर्वमान्य है।

के लिये के लिये अंश का संबंध सं० लग्ने से माना जाता है। हार्नली के अनुसार लिये की उत्पत्ति सं० लब्बे 'लाभार्थ' से हुई है। किंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। संमव है कि इस का संबंध प्रा० ४ ले से हो। हिंदी बोलियों के लगे, लागि आदि रूपों की न्युत्पत्ति भी लिये के ही समान मानी जाती है। सं० लग्ने > प्रा० लग्गे, लग्गि > हि० बो० लागि, लगे ये संभव परिवर्तन हैं।

्रिश्ट, हिंदी बोलियों में प्रयुक्त चतुर्थी के श्रन्य मुख्य शब्दों की व्युत्पत्ति हार्नली के मतानुसार संचेप में नीचे दी जाती है।

हि० बो० डाई < अप० प्रा० डािया, डायो < सं० स्थाने;
हि० बो० पाहिं < अप० प्रा० पक्खे \*, पाहे <sup>4</sup> < सं० पन्ने ;
हि० बो० कने < अप० करों < सं० करों ;
हि० बो० काज < प्रा० कज्जे < सं० कार्ये ;
हि० बो० ताई, तई < अप० तरिए, तहए < सं० तरिते;
हि० बो० बाटे < प्रा० वह, वत्त < सं० वाने ;
हि० बो० वरे

#### उपकर्ग तथा अपादान

२४८. करण के चिह्न ने पर विचार किया जा चुका है। उपकरण के लिए हिंदी में से (अव ॰ से, सन; ब्रज ॰ सों, सं; बुंदेली सें ) का प्रयोग होता है। यही चिह्न तथा कुछ अन्य विशेष चिह्न अपादान के लिए भी प्रयुक्त होते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>हा., ई. हि. ग्रै., § ३७५

बीम्स के मतानुसार से का वास्तिकि अर्थ 'साथ' है, 'अलग होना' नहीं है, जैसे राम से कहता है, चाकु से कलम बनाओ । अतः व्युत्पित्त की दृष्टि से बीम्स से का संबंध संस्कृत अव्यय सूमुं से जोड़ते हैं । हार्नली से का संबंध प्रा० संतो, सुंतो तथा सं० ✓ अस् से लगाते हैं । आजकल प्रायः बीम्स का मत ही मान्य सममा जाता है ।

२५० केलाग के अनुसार अन तें या ते का संबंध सं प्रत्यय—तः से है, जो अपादान के अर्थ में संस्कृत संज्ञाओं में प्रयुक्त होता था, जैसे सं ० पितृतः, अन पिता तें।

#### संबंध

२५९. संबंध कारक का संबंध किया से न होकर संज्ञा से होता है। इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि हिंदी में संबंध-सूचक कारक-चिह्नों में आगे आने वाली संज्ञा के अनुसार लिंगभेद होता है, जैसे लड़के का लोटा, लड़के की गेंद।

हिंदी पुरिक्षक्त एकनचन में का ( ब्रज ० को या की; अव० कर् केर् ), बहुवचन में के, तथा स्त्रीलिंग में की का व्यवहार होता है।

इन रूपों की ज्युत्पत्ति के संबंध में बीम्स तथा हार्नली एक मत हैं। इन की धारणा है कि ये समस्त रूप सं० क्वतः तथा प्रा० केरो या केरक से संबद्ध हैं। हार्नली के अनुसार क्रमिक विकास नीचे लिले ढंग से हुआ होगा। सं० क्वतः > प्रा० करितो, करिओ, केरको > प्रानी हि० केरओ, केरो; हि० केर, का।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वी, क ग्रै., भा २, § ५८

<sup>₹</sup> हा, ई. हि. ग्रै., § ३७६

वी., क. ग्रै, भा. २, ९ ५६

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हा., ई. हि. ग्रे., § ३७७

पिशेल तथा कुछ अन्य संस्कृत विद्वानों की घारणा थी कि हि॰ केर सं॰ कार्य से निकला है। केलार्ग के अनुसार हि॰ को या का का सीघा संबंध सं॰ कृतः के प्राकृत रूप किदः या कदः से हो सकता है। चैटजीं का का संबंध प्रा॰—क से करते हैं क्योंकि उन के मतानुसार सं॰ कृतः के प्राकृत रूप कथ में आधुनिक काल तक आते-आते क बना रहना संभव नहीं प्रतीत होता। साधारणतथा बीन्स तथा हार्नती की च्युत्पित अधिक मान्य मालूम होती है। के, की आदि रूप बचन तथा लिंग की दृष्टि से का के रूपांतर मात्र हैं।

#### अधिकरण

२५२, अधिकरण के लिए हिंदी में में ( व्रन ० नें ) और पर ( व्रज ० पै ) का प्रयोग सब से अधिक होता है। अधिकरण के लिए कुछ संयोगात्मक प्रयोग हिंदी बोलियों में पाए जाते हैं।

में की न्युत्पत्ति के संबंध में मतमेद नहीं है। नें का संबंध सं० मध्ये > अप० प्रा० मध्ये, मध्यि, चब्काहिं > पुरानी हि० माहि, महि से जोड़ा जाता है।

हिंदी पर का संबंध सं० उपिर से स्पष्ट ही हैं। हार्नली सं० परे 'दूर' प्रा० परि से इस की व्युत्पित का अनुमान करते हैं।

कारक-चिह्नों के समान प्रयुक्त अन्य शब्द

२५३. ऊपर दिए हुए 'कारक-चिह्नों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ संबंध-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> के, हि. ग्रै., § १५६

<sup>₹</sup> चै., वे. ले., § ५०३

देवी., क. ग्रै., भा. २, ∫ ६०

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हा., ई. हि. ग्रे., § ३७=

सूचक अन्यय कारकों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। गुरु के आधार पर इन में से अधिक अचलित शब्द न्युत्पत्ति सहित नीचे दिए जाते हैं। ये शब्द संबंध-कारक के रूपों में लगाए जाते हैं।

कर्म दं शित (सं०), तई;

करण् र इं।रा ( सं० ), ज़रिये ( ऋर० ), कारण् ( सं० ); मारे ( सं० मारितेन );

संप्रदान : हेत्र ( सं॰ ), निमित्त ( सं॰ ), अर्थ ( सं॰ ), नास्ते ( अर॰ );

श्रपादान : श्रपेक्षा (सं०), बनिस्बत (फ़्ता०), सामने (सं० सन्मुख), श्रागे (सं० श्रये), साथ (सं० सार्थ);

श्रधिकरण: मध्य (सं०), बीच (सं० विच्), मीतर (सं० श्रम्थंतरे), श्रंदर (फ़ा०), ऊपर (सं० उपरि), नीचे (सं० नीचै:) पास (सं० पार्श्व)।

२५४. हिंदी में कभी-कभी फारसी-अरबी के कुछ कारक आ जाते हैं, जैसे अज़ (अज़्खुद), दर (दरहकृष्टिक्त) । इन का प्रयोग बहुत ही कम पाया जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गु., हि. व्या., 🖇 ३१५

<sup>₹</sup> गु., हि. व्या., § ३१६

#### ज्यध्याय ७

# संख्यावाचक विशेषगा

## **ग्र. पूर्ण संख्यावाचक**

२५५. संख्यावाचक विशेषणों में होने वाले ध्विन-परिवर्तनों का इति-हास विचित्र है। 'हिंदी ध्विनयों का इतिहास' शीर्षक अध्याय में ईन पर कुछ विचार हो चुका है। यहां पर एक जगह कमवद्ध रूप से एक वार इन सब पर दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा। 'ये विशेषणा अन्य हिंदी शब्दों के समान प्रायः प्राकृतों में होकर संस्कृत से आए हुए नहीं मालूम पड़ते, बिल्क ऐसा मालूम होता है कि समुस्त आधुनिक मारतीय आर्य-मापाओं के विशेषण पाली अथवा मध्यकालीन मारतीय आर्यभापाओं के सहश किसी अन्य सर्व-प्रचलित मापा से संवंध रखते हैं। केवल किन्हीं-किन्हीं रूपों में प्रादेशिक प्राकृत या अपश्रंश की छाप है ( जैसे, गुजराती वे, मराटी दोन, बंगाली दुइ)। हिंदी संख्यावाचक विशेषणों का सब से प्राचीन ऐतिहासिक विवेचन वीम्स' के अंथ में है। चैटलीं' ने इस विषय पर कुछ नई सामग्री तथा अनेक नए उदाहरण दिए हैं। इन दोनों विवेचनों

<sup>&</sup>quot;चै., वे. ले., ६ ५११

<sup>ै</sup>वी., क. ग्रै., भा. २, § २६-२८

<sup>ै</sup>चै., वे. ले., भा. २, ग्र. ३

के ब्राधार पर हिंदी के संख्यावाचक विशेषणों तथा उन में होने वाले मुख्य-मुख्य परिवर्तनों पर नीचे विचार किया गया है।

्रेश्इ. हि० एक < प्रा० एक < सं० एक । एक वाली संख्याओं में हि० एक के कई रूप मिलते हैं । ग्यारह में ग्या ग्रंश प्रा० एगा-रूप से प्रभावित हुआ है अर्थात् क् का घोष रूप हो जाता है । सं० एकादश में आ द्वादश के प्रभाव के कारण माना जाता है । यह आ प्रा० तथा हिंदी दोनों में चला आया है । संगुक्त संख्याओं में एक का इक् रूप हो जाता है, जैसे इक्कीस, इकतीस, इकतालीस आदि । यह स्पष्ट ही है कि इन शब्दों में गुण की ध्वनि (ए) मूलध्वनि है तथा मूलस्वर (इ) गुण की ध्वनि के विकार के कारण हुआ है ।

२५९, हि॰ दो < प्रा॰ दो < सं॰ द्वी। सं॰ द्वी का व अंश प्रा॰ तथा गुज ॰ के ने में मिलता है। हिंदी में भी इस का अस्तित्व संयुक्त संख्याओं में है, जैसे नारह, नाइस, नत्तीस, नेयालीस इत्यादि। समासों में दो के स्थान पर दु, दू तथा दो रूप मिलता है, जैसे नुपटा, दुमहला, दुमुंहां, दुधारी; दूसरा, द्ना; दोहरा, दोनों।

२५८, हि॰ तीन < प्रा॰ तिथा < सं॰ त्रीया। संयुक्त संख्याओं में ते, तें, ति या तिर रूप मिलते हैं जिन पर सं॰ त्रि का प्रभाव स्पष्ट है, जैसे तेरह, तेंतीस, तितालीस, तिरपन। ये रूप तिपाई, तिहाई, तेहरा, तियुरी श्रादि शब्दों में भी मिलते हैं।

२५८. हि० चार < प्रा० चत्तारि < सं० चत्वारि । संयुक्त संख्याओं तथा समार्सो में सं० मूल रूप चतुर् तथा प्रा० चउरो का प्रभाव मालूम होता है अतः हिंदी में चौ, चौ तथा चौर रूप मिलते हैं, जैसे, चौदह, चौंतीस, चौरासी । समार्सो में चौ रूप अधिक पाया जाता है, जैसे चौमासा, चौपाई, चौपाये, चौपड़, चौपाल, चौधरी, चौखट, चौराहा । नए समार्सो में चार का भी प्रयोग होता है जैसे, चारपाई, चारखाना ।

३६०. हि० पाच < प्रा० पंच < सं० पंच । कुछ संयुक्त संख्याओं के प्रा० रूप पण तथा पन ( जैसे, १५ पण्रह, ३५ पन्नतीसं ) का प्रभाव हिंदी की भी संयुक्त संख्याओं में मिलता है, जैसे पंद्रह, पैतीस, पैतालीस, तिरपन । इक्यावन, चौग्रन ग्रादि संख्याओं में पन के स्थान में वन या अन हो जाता है। अन्य संयुक्त-संख्याओं तथा समासों में पांच का पच् रूप हो जाता है, जैसे पचीस, पचपन, पचासी, पचगुना, पचमेल, पचलड़ी। प्रा० पचरूप हि० पंचायत, पंचमी, पंचवटी, पंचांग, पंचामृत, पंचपात्र आदि प्रचलित तत्सम शब्दों में अब भी मिलता है। कभी-कभी इस का रूप पंच भी हो जाता है, जैसे पंचमेल, पंचमुली।

२६१. हि० इः < प्रा० इ < सं० षट् ( ∨ षष्)। हिंदी श्रीर प्राकृत रूप एक हैं यह तो स्पष्ट ही है, किंतु प्राकृत का रूप संस्कृत रूप से कैसे हो गया यह स्पष्ट नहीं होता। हि० सोलह तथा साठ श्रादि संख्याओं में सं० ष के श्रिषक निकट की घ्वनि पाई जाती है। अन्य संयुक्त संख्याओं में छ या छ्या रूप बराबर मिलता है, जैसे छच्चीस, छचीस, छ्यासठ, छ्यानवे। चैटर्जी के मत से छः का संबंध प्रा० मा० श्रा० के एक कल्पित रूप चष् या चक से है। जो हो प्राकृत काल के पहले इस का संबंध ठीक नहीं जुड़ता।

२६२. हि॰ सात < प्रा॰ सत्त < सं॰ सप्त । यह संबंध स्पष्ट है। कुछ संगुक्त संख्याओं में प्रा॰ सत्त या सत रूप अब मी चला जाता है, जैसे सत्तरह, सत्ताईस, सतासी, सत्तानवे। इस के अतिरिक्त सैं रूप भी मिलता है, जैसे सैतीस, सैतालीस। इन में अनुनासिकता पैतीस, पैतालीस आदि के अनुकरण से हो सकती है। सरसठ, या सड़सठ, में सर या सड़ रूप असाधारण है। यह बादवाली संख्या अड़सठ से प्रमावित हो सकता है।

⁴ चै., बे. लें ़ ु ५१७

रह्म. हि॰ श्राठ < प्रा॰ श्रष्ट < सं॰ श्रष्ट । संयुक्त संख्याश्रों में श्रष्ट, श्राठा, श्राठ श्रादि रूप मिलते हैं, जैसे श्रष्टाईस, श्राठारह, श्राठहत्तर । श्राहतीस, श्राहतालीस, श्रीर श्राहसाठ में श्राठ का श्राह हो जाता है । इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट नहीं है ।

२६४. हि॰ नौ < प्रा॰ नश्र < सं॰ नव । संयुक्त संख्याएं प्रायः नौ लगा कर नहीं बनाई जातीं, बल्कि दहाई की संख्या में सं॰ एकोन या जन ( एक कम ) > प्रा॰ ऊषा > हि॰ उन लगा कर बनती हैं, जैसे उनीस, उन्तालीस, उनासी, श्रादि । केवल नवासी श्रौर निन्यानवे में नौ लगाया जाता है । इन संख्याओं में संस्कृत में भी ऐसा ही होता है जैसे, सं॰ नवाशीति, नवनवित । निनानवे में निना श्रंश की ज्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है ।

२६५. हि॰ दस < प्रा॰ दस < सं॰ दश । ग्यारह श्रादि संयुक्त संख्यात्रों में प्रा॰ के दह, रह, लह श्रादि समस्त रूप वर्तमान हैं, जैसे चौदह, श्राटारह, सोलह । दहाई शब्द में भी दह वर्तमान है। प्रा॰ में द के र होने का कारण स्पष्ट नहीं है। हिंदी में र का ल, यास का ह हो जाना साधारण परिवर्तन है।

दहाई की संख्याओं के नाम प्रायः प्राकृत में होकर संस्कृत से आए हैं। २६६. हि० बीस < प्रा० बीसइ < सं० विशति। उचीस में व का न हो गया है। हिंदी का कोड़ी शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कोल शब्द माना जाता है। कोल माषाओं में बीसी से गिनती होती है। चौबीस और छव्वीस को छोड़ कर इकीस आदि संयुक्त संख्याओं में बीस का ईस रह जाता है, जैसे बाईस, तेईस, पचीस आदि।

२६७. हि॰ तीस < प्रा॰ तीसा < सं॰ त्रिशत्। संयुक्त संख्यात्रों में भी तीस रूप रहता है, जैसे इकतीस, वत्तीस, तेंतीस त्रादि।

२६८. हि॰ चालीस < प्रा॰ चत्तालीसा < सं॰ चत्वारिशत्। संयुक्त संख्याओं में प्रा॰ चत्तालीसा के च का लोप हो जाने से चालीस का तालीस श्रीर त के लुप्त हो जाने से यालीस या श्रालीस रूपांतर मिलते हैं, जैसे उनतालीस, इकतालीस, न्यालीस, चवालीस श्रादि।

२६०. हि० पचास ८ प्रा० पंचासा ८ सं० पंचाशत्। संयुक्त संख्यात्रों में पचास के स्थान में पन तथा वन, व धन रूप मिलते हैं। इन का संबंध प्रा० पंचासा के प्रचलित रूप पणासा, पचा खादि से मालूम होता है, जैसे हि० बावन ८ प्रा० वावणं, तिरपन, चौधन। उनन्चास में पचास का रूपांतर वर्तमान है।

२७०. हि॰ साठ < प्रा॰ सिट्ट < सं॰ षष्टि । संयुक्त संख्यात्रों में सठ रूप मिलता है, जैसे उनसठ, इंकसठ, बासठ त्रादि ।

२९९. हि॰ सत्तर < प्रा॰ सत्तरि < सं॰ सप्ति। पाली में ही श्रांतिम त घ्विन र में परिवर्तित हो गई थी (प्रा॰ सत्ति, सत्तरि), किंतु इस का कारण स्पष्ट नहीं है। चैटर्जी का मत है कि प्राचीन रूप सत्ति में ति आप ही टि हो गया और टि, डि हो कर रि हो गया। किंतु यह कारण बहुत संतोषप्रद नहीं मालूम होता। जो हो हि॰ सत्तर में र प्राकृत से आया है। संयुक्त संख्याओं में सत्तर के स का ह हो जाता है, जैसे उनहत्तर, इकहत्तर, बहत्तर आदि। सतत्तर में ह का खोप हो गया है, तथा अटत्तर में ह, ट को महाप्राण करके उस में मिल जाता है।

२९२. हिं० अस्ती < प्रा० असीइ < सं० अशीति। संयुक्त संख्याओं में आसी या यासी रूप मिलता है, जैसे उनासी, इन्यासी, व्यासी आदि। अस्ती में स का दोहरा हो जाना संमवतः पंजाबी से आया है।

२९३, हिं० नव्वे < प्रा० नव्वए < सं० नवित । संयुक्त संख्याओं में नवे रूप मिलता है, जैसे इक्यानवे, ब्यानवे, तिरानवे, चौरानवे ग्रादि । इक्यासी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चै., बे. लै., § ५२८

श्रादि रूपों के प्रभाव के कारण कदाचित् इक्यानवे श्रादि में भी श्रा श्रा गया है

२९४. हि॰ सौ (१००) < प्रा॰ सच, सय < सं॰ शत। संयुक्त संख्याओं में सै रूप भी मिलता है, जैसे सैकड़ा, एक सै एक, चार सै।

२०५, हि० हजार (१०००) फ़ारसी का तत्सम शब्द है। सं० सहस्र के स्थान पर सं० दशशत का प्रचार मध्ययुग में हो गया था। कदाचित् इसी कारण से फ़ारसी का एक शब्द हजार मुसल्मान काल से समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हो गया।

२७६, हि॰ लाख (१००,०००) सं॰ लच्च से निकला है। संमासों में लख रूप हो जाता है, जैसे लखपती।

२९९, हि० करोड़ (१०,०००,०००) की न्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। सं० कोटि से मिलता-जुलता यह शब्द कभी गढ़ लिया गया हो तो श्रसंभव नहीं।

२९८, हि० घरब (१०००,०००,०००) सं० घर्युद से संबंध रखता है। हि० खरब सं० खर्व (१००,०००,०००,०००) का रूपांतर है। घरब घरेर खरब का प्रयोग साधारण्तया असंख्यता का बोध कराने के लिए किया जाता है।

## श्रा. श्रपूर्ण संख्यावाचक

२७८. श्रपूर्ण संख्यावाचक विशेषणों से पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध होता है। हिंदी तथा प्राचीन रूपों का संबंध नीचे दिखलाया गया है।

- है : हि॰ पान, पज्या < प्रा॰ पान—, पात्र— < सं॰ पाद, पादिक । संयुक्त रूपों में पई रूप भी मिलता है, जैसे श्रधपई । हि॰ चौथाई सं॰ चतुर्थिक से संबद्ध है ।
- र्ध : हि॰ श्राधा ८ सं॰ यर्छ । संयुक्त रूपों में अध रूप हो नाता है, नैसे अधेला, अधसेरा, अधवर।

है : हि॰ तिहाई का संबंध सं॰ त्रिमागिक से संभव है।

१६: हि० डेढ़ < प्रा० दिश्रड्ढ < सं० द्वयर्छ।

२६: हि॰ ढाई, घढ़ाई < प्रा॰ घड़तीय < सं॰ घर्ड-तृतीय; हि॰ ढाई भी सं॰ घर्ड-तृतीय से संबद्ध है। केवल घ—का लोप समक्ष में नहीं याता।

२ ६ : हि० चहुउ (साढ़े तीन) का प्रयोग प्रचलित नहीं है। यह शब्द कदाचित् सं० चर्ड-चतुर्थ से संबद्ध है। प्रा० में चड्ड-चतुष्ठ \* > चड्ड-चउष्ठ \* > चड्डउष्ठ \* चादि रूप संमव हैं। सं० में फिर से यह शब्द चाध्युष्ठ के रूप में चा गया है।

+ है : हि० सना < प्रा० सनाश्र— < सं० सपाद । सना के बहुत रूप-रूपांतर हो जाते हैं, जैसे सनाया, सनाई, सनाये ।

+ई : हि॰ साढ़े < प्रा॰ सड्ड < सं॰ सार्ड । साढ़े विकृत रूप मालूम होता है ।

— है: हि॰ पौन < सं॰ पादोन । केवल पौन शब्द है के लिए प्रयुक्त होता है । अन्य संख्याओं में लगा देने से वह संख्या है से घट जाती है, जैसे पौने आठ=७ है ।

### इ. ऋम संख्यावाचक

२८०. इन का संबंध संस्कृत के प्रचितत कम-वाचक रूपों से सीधा नहीं है। संस्कृत के श्राधार पर नए इंग से ये बाद को बने हैं।

हि० पहला < प्रा० पठिछ<sup>\*</sup>, पथिछ<sup>\*</sup> < सं० प्र—थ+इल<sup>\*</sup> । संस्कृत प्रथम से आधुनिक पहला शब्द की उत्पत्ति संभव नहीं है। बीम्स<sup>°</sup> के मत में हिं० पहला सं०प्रथर\* रूप से निकला है। हि० दूसरा, तीसरा।

⁴ बी., क. ग्रै, भाग २, ६ २७

सं विद्याय, तृतीय से हिंदी दूजा, तीजा तो निकल सकते हैं किंदु दूसरा, तीसरा नहीं निकल सकते। बीम्स इन का संबंध सं विद्यम्सतः, त्रि मस्तः से जोड़ते हैं। — अस्ति २०४०० १०४००

हि॰ चौथा < प्रा॰ चउह < सं॰ चतुर्थ। तिथि तथा लगान के लिए चौथ रूप प्रयुक्त होता है।

चार की संख्या तक कमवाचक विशेषणों की उत्पत्ति मिन्न-भिन्न ढंगों से हुई है। इस के आगे -वां लगा कर समस्त रूप बनाए जाते हैं, जैसे पॉचवां, सातवां, बीसवां इत्यादि। ये रूप सं०—तम से निकले माने जाते हैं। हि॰ छठा प्रा॰ में भी छठा था। यह सं॰ षष्ठ का रूपांतर है।

## ई. श्रावृत्ति संख्यावाचक

२८९. हि॰ श्रावृत्ति संख्यावाचक विशेषणा दुगना, तिगना, चौगुना, सं॰ गुरा तगा कर बने हैं।

## उ. समुदाय संख्यावाचक

२-२. हि॰ में कुछ समुदायवाचक विशेषण प्रचितत हैं किंतु ये प्रायः श्रम्य भाषाओं के हैं। कौड़ियां गिनने में चार के लिए गंडा शब्द श्राता है। बीसवीं संख्या के लिए कोड़ी शब्द का ज़िक किया जा चुका है। बारह के लिए श्राधुनिक समय में श्रंभेज़ी दर्जन प्रचितत हो गया है। श्रंभेज़ी का प्रोस शब्द बारह दर्जन के लिए कुछ प्रचितत हो चला है।

### परिशिष्ट

### पूर्ण संख्यावाचक

२=३. हिंदी पूर्ण संल्यावाचक विशेषण तथा उन के संस्कृत तथा प्राप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वी., क. ग्रै., भाग २, **§** २७

२ वी., क. ग्रै., भा. २, § २७

प्राकृत रूप तुलना के लिए नीचे दिए जाते हैं। प्राकृत रूपों के इकट्टा करने में हार्नली के व्याकरण से विशेष सहायता मिली है।

| हिंदी       | <b>সাকু</b> ন           | संस्कृत            |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| (१) एक      | एक, एको, एगो, एथो       | एक                 |
| (२) दो      | दो, दुए, दुये, दोचि, वे | हौं ( √हि )        |
| (३) तीन     | तिणि, तत्र्यो           | त्रीिख ( √त्रि )   |
| (४) चार     | चत्तारि, चत्तारो, चउरो  | चत्वारि ( √चतुर् ) |
| (४) पांच    | पञ्च                    | पंच ( √पंचन् )     |
| (६) ফঃ      | छ                       | षट् ( √षष् )       |
| (७) सात     | सत्त                    | सप्त (∶√सप्तन् )   |
| (८) श्राठ   | <b>ब्र</b> ट्ड          | घष्ट, घष्टी        |
| (६) नौ      | ग्रश्च, नव, नच          | नव                 |
| (१०) दस     | दस, दह, डह, रह          | दश                 |
| (११) ग्यारह | एश्रारह                 | एकादश              |
| (१२) बारह   | बारह                    | द्वादश             |
| (१३) तेरह   | तेरह                    | त्रयोदश            |
| (१४) चौदह   | चउद्दह                  | चतुर्दश            |
| (१५) पंद्रह | पयारह, पयारहो, पयारहो   | पंचदश              |
| (१६) सोलह   | सोलह                    | षोडश               |
| (१७) सत्रह  | सत्तरह                  | ससद्श              |

<sup>ै</sup> हा, ई. हि. ग्रे., § ३५७

| हिंदी          | प्राकृत                  | संस्कृत                  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| (१८) ग्रठारह   | <b>अ</b> हरह, अहारह      | त्रष्टादश                |
| (१६) उन्नीस    | उनवीसइ,उनवीसा,एकूनव      | ोसा, ऊनविशति, एकोनविंशति |
| (२०) बीस       | वीसा, वीसइ               | विशति                    |
| (२१) इक्तीस    | एक बीसा                  | एकविंशति                 |
| (२२) बाईस      | नानीसं, नानीसा           | द्वाविंशति               |
| (२३) तेईस      | तेवीसं, तेवीसा           | त्रयोविंशति              |
| (२४) चौबीस     | चउव्यक्ति                | चर्रिशति                 |
| (२ ६) पचीस     | पंचवीसां,* पंचवीसं*      | पंचर्विशति               |
| (२६) छन्बीस    | छन्वीसं                  | षड्विशति                 |
| (२७) सत्ताईस   | सत्तावीसा                | सप्तविशति                |
| (२८) श्रष्टाईस | <b>भ</b> हानीसा          | <b>ग्रष्टा</b> विंशति    |
| (२६) उंतीस     | श्रग्राचीसा, एकूग्राचीसा | <b>जनत्रिशत्</b>         |
| (३०) तीस       | तीसा, तीसन्त्रा          | त्रिशत्                  |
| (३१) इकतीस     |                          | एकत्रिशत्                |
| (३२) बत्तीस    | वत्तीसा                  | द्वात्रिशत्              |
| (३३) तैतीस     | तेत्तीसा                 | त्रयस्त्रिशत्            |
| (३४) चौंतीस    |                          | चतुर्विशत्               |
| (३ ५) पैतीस    | पन्नतीसं, पर्यातीसं      | पंचित्रशत्               |
| (३६) इत्तीस    |                          | षट्त्रिशत्               |
| (३७) सैतीस     | सत्ततीसं                 | सप्तत्रिशत्              |
| (३८) श्रृडतीस  | श्रहतीसा                 | ग्रप्टात्रिशत्           |

| हिंदी          | प्राकृत                      | संस्कृत         |         |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------|
| (३६) उंतालीस   |                              | ऊनचल            | गरिंशत् |
| (४०) चालीस     | चत्तालीसा                    | चलारि           | शत्     |
| (४१) इकतालीस   | एक्वतालीसा                   | एकचल            | र्गिशत् |
| (४२) च्यालीस   | <b>वायात्ती</b> सं           | द्धि            | ,,      |
| (४३) तितालीस   | तेत्रालीसा                   | त्रि            | "       |
| (४४) चवालीस    | चोवालीसा                     | चतुश्           | "       |
| (४५) पैतालीस   | पचचर्चालीसा                  | पंच             | "       |
| (४६) छियालीस   | <sup>क</sup> ञ्चतालीसा       | षट्             | 99      |
| (४७) सैतालीस   | *सत्त्रयत्तालीसं             | संप्त           | 12      |
| (४८) घड़तालीस  | ब्रड्याले, ब्रट्टब्रत्तालीसं | श्रष्ट          | 19      |
| (४९) उंचास     | जगवंचासा, जगपंचासा           | <b>जन</b> पंच   | ाशत्    |
| (५०) पचास      | पणासा, पंचासा,* पचा          | पैचाश           | त्      |
| (५१) इक्यावन   |                              | एकपंच           | ाशत्    |
| (५२) बावन      | वावस्य                       | झा              | "       |
| (५३) तिरपन     | त्रिप्पण्*, तेवण्            | সি              | "       |
| (४४) चौत्रन    | चउपग्*                       | चतुः            | 33      |
| (४४) पचपन      | <b>पंचा</b> वगा              | पंच             | "       |
| (५६) छप्पन     | <b>इ</b> पग्*                | षट्             | 33      |
| (५७) सत्तावन   | सत्तावंग्*                   | सप्त            | 77      |
| (५८) श्रट्ठावन | <b>अ</b> हनग्रं*             | अष्ट            | 33      |
| (५१) उनसठ      |                              | <b>ऊनष</b> ष्टि | •       |

| हिंदी         | प्राकृत    | संस्कृत         |
|---------------|------------|-----------------|
| (६०) साठ      | संहि, सड़ी | षष्टि           |
| (६१) इकसठ     | •          | एकषष्टि         |
| (६२) बासठ     |            | झा "            |
| (६३) तिरसट    |            | <b>রি</b> ''    |
| (६४) चौंसठ    |            | चतुः ''         |
| •             |            | <b>पैच</b> "    |
| (६५) पैंसठ    |            | षट् ''          |
| (६६) छियासठ   | री         | सप्त ''         |
| (६७) सड़सठ    | सत्तसङी    | শ্বষ্ট ''       |
| (१८) श्रृङ्सठ | ग्रहसडी    | <u>जनसप्तति</u> |
| (६६) उनहत्तर  | ^          | सप्तति          |
| (७०) सत्तर    | सत्तरि     | एकसप्तति        |
| (७१) इकहत्तर  |            |                 |
| (७२) बहत्तर   |            | 1क्ष            |
| (७३) तिहत्तर  |            | 14              |
| (७४) चौहत्तर  |            | चतुस् ''        |
| (७५) पचहत्तर  |            | पश्च ''         |
| (७६) छिहत्तर  |            | षट् ''          |
| (७७) सतत्तर   |            | सप्त ''         |
| (७८) श्रउत्तर |            | স্থান্ত ''      |
| (७९) उनासी    |            | एकोनाशीति       |
| (८०) श्रस्ती  | त्रसीइ     | श्रशीति         |

## हिंबी भाषा का इतिहास

| हिंदी           | प्राकृत             | संस्कृत      |
|-----------------|---------------------|--------------|
| (८१) इक्यासी    |                     | एकाशीति      |
| (८२) बयासी      |                     | द्वचशीति     |
| (८३) तिरासी     | -                   | त्र्यशीति    |
| (८४) चौरासी     |                     | चतुरशीति     |
| (८४) पचासी      |                     | पश्चाशीत     |
| (८६) छियासी     |                     | ष्डशीति      |
| (८७) सतासी      |                     | सप्ताशीति    |
| (८८) घटासी      |                     | श्रष्टा शीति |
| (८६) नवासी      |                     | नवाशीति      |
| (६०) नव्वे      | नउए, नव्वए*         | नवति         |
| (६१) इक्यानवे   |                     | एकनवति       |
| (१२) बानवे      |                     | द्वि "       |
| (६३) तिरानवे    |                     | সি "         |
| (६४) चौरानवे    |                     | चतुर् "      |
| (१४) पंचानवे    |                     | पञ्च "       |
| (६६) छियानवे    |                     | षराग्वति     |
| (६७) सत्तानवे   | सत्तानउए            | सप्तनचित     |
| (६८) श्रट्ठानवे |                     | श्रष्टानवति  |
| (६६) निन्यानवे  |                     | नवनवति       |
| (१००) सौ        | सत, सय, सञ्चा, सर्च | शत           |
|                 |                     |              |

| संख्याबाचक विशेष <sup>ण</sup>               |                |
|---------------------------------------------|----------------|
|                                             | संस्कृत        |
| हिंदी<br>पंचोत्तरस                          | उ पन्नोत्तर शत |
| १०५ एक साया                                 | <b>द्विश</b> त |
| २०० दो सौ                                   | सहस्र          |
| १,००० हजार (दस सौ)<br>१००,००० लाख (सौ हजार) | लच             |
| १००,००० लाख (ता एक                          | कोटि           |
| क्यांह ( रा                                 | श्चर्बुद       |
|                                             | खर्व           |
| १००,००,००,०० सरब (सी अरब)                   |                |
| १००,००,००,००० सरव (सी अरव)                  |                |

#### ग्रध्याय ८

# सर्वनाम

२८४. हिंदी सर्वनामों के नीचे लिखे ब्राट मुख्य मेट हैं-

श्र — पुरुषवाचक ( मै, तू )

श्रा — निश्चयवाचक ( यह, वह )

इ — संबंधवाचक ( जो )

ई — नित्यसंबंधी ( सो )

उ — प्रश्नवाचक ( कोन, क्या )

उ — श्रनिश्चयवाचक ( कोई, कुछ )

ए — निजवाचक ( श्राप )

नीचे इन पर तथा विशेषण के समान प्रयुक्त सर्वनामों पर व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार किया गया है । हिंदी सर्वनामों में प्रायः संज्ञाओं के समान ही कारक-चिह्न लगते हैं, अतः सर्वनामों की कारक-रचना पर विचार करना व्यर्थ होगा ।

> न्न. पुरुषवाचक (मैं, तू) क. उत्तमपुरुष (मै)

२८५, उत्तमपुरुष में के नीचे लिखे मुख्य रूपांतर होते हैं---

एक० बहु०
मूलरूप मै हम
विकृत रूप सुम (संप्र० सुमे ) हम (संप्र० हमें )
संबंध कारक मेरा हमारा

हि० मैं का संबंध संस्कृत तृतीया के रूप मृथा से माना जाता है— सं० मृथा > प्रा० मइ, मए; अप० मइं, मई > हि० मैं। सं० अहं से इस का संबंध कुछ भी नहीं है। वैटर्जी के अनुसार मैं का अनुनासिक अंश सं० तृतीया—एन के प्रभाव के कारण हो सकता है।

२८६. हि० मुक्त का संबंध पष्टी कारक के प्राक्टत रूप मह के अतिरिक्त एक अन्य रूप मज्म < पा० महाँ, सं० महाँ से किया जाता है। मुक्त या मक्त का प्रयोग पुरानी हिंदी में पष्टी के अर्थ में भी होता था। उन का आगम हि० तुक्त के प्रमान के कारण हो सकता है। चतुर्थी में मुक्त को के अतिरिक्त मुक्ते रूप भी प्रयुक्त होता है। यह ए विक्टत रूप का चिह्न है जो सुक्त में उत्पर से लगा है।

२८९. हि० हम का संबंध प्रा० अमहे या महे से है जिस के म और ह में स्थान-परिवर्तन हो गया है। इन प्राकृत रूपों की न्युत्पत्ति अस्मे से∕ मानी जाती है। यह वैदिक भाषा में वास्तव में मिलता है। इक कारकों में संस्कृत में भी इस के रूपांतर पाए जाते हैं, जैसे अस्मान्, अस्माभिः। संस्कृत प्रथम प्ररुष बहुवचन वयं से हि० हम का किसी तरह भी संबंध नहीं हो सकता। हि० हमें का संबंध प्रा० अप० अम्ह इंसे किया जाता है। "

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बी., क. ग्रै., भाग २, § ६३

र चै, बे. ले., 🖇 ५३९

वैवी, क. ग्रे., सा. २, § ६३

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> बी., क. ग्रै., मा. २, § ६४

२८८, ब्रन श्रादि पुरानी हिंदी के हों का संबंध सं० श्रहं या श्रहकं\* से है। शौरसेनो में इस का रूप श्रहमं तया श्रहशं श्रोर श्रपश्रंश में हमुं तथा हुउं मिलता है। श्रप० हमुं से ब्रन हुउं या हों रूप होना संभव है।

संबंध कारक को छोड़ कर अन्य कारकों में अनभाषा में एक बचन में मो बिकृत रूप मिलता है। बीम्स के मतानुसार इस का संबंध सं० षष्ठी के मम रूप से है। प्रा० में षष्ठी में मम, मह, मंम तथा में रूप मिलते हैं। इन के अतिरिक्त मह रूप भी पाया गया है। अप० में यही महुं हो जाता है। महुं से मौं तथा मो हो सकना असंभव नहीं है।

### ख. मध्यमपुरुष (तू)

२८९, मध्यम पुरुष सर्वनाम के मुख्य रूपांतर निम्नतिखित हैं---

एक० बहु०
मूलरूप तू तुम
विकृत रूप तुम (संप्र० तुमे ), तुम (संप्र० तुम्हें )
संबंध कारक तेरा तुम्हारा
हि० तूका संबंध सं० त्वं > प्रा० तुम, तुखं > अप० > तुहै

क्रज श्रादि प्ररानी हिंदी का तै रूप हिंदी मैं की तरह सं० त्वया > प्रा० तइ, तए > श्रप० तई से संबंध रखता है।

२७०, हि॰ तुम्म का संबंध प्राकृत के षष्ठी के तुह के रूपांतर तुज्य के श्रातिरिक्त सं॰ तुम्यं से माना जाता है। प्रा॰ के पूर्व संस्कृत में इस तरह के रूप नहीं मिलते। हि॰ तुम्म में ए विकृत रूप का चिह्न है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वी., क. ग्रै., भा. २, **९** ६३

ब्रज तो अप० तुहं > सं० तव से निकला माना जाता है। २०९० हि० तुम का संबंध प्रा० तुम्हे, तुम्ह < सं० तुष्मे\* से माना जाता है। हि० तुम्हें का संबंध प्रा० अप० तुम्हइं से है।

२०२० षष्ठी के मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा रूप विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं ब्रतः साथ में ब्राने वाली संज्ञा के अनुरूप इन के लिग तथा वचन में मेद होता है। र लगा कर बने हुए षष्ठी के इन सब रूपों का संबंध करकः, करों, केरा, करा ब्रादि प्राकृत प्रत्ययों के प्रभाव से माना जाता है। उदाहरण के लिए प्रा० मह केरो या मह करो रूप से हि० म्हारो, मारो, मेरा ब्रादि समस्त रूप निकल सकते हैं—

ं - ब्रम्ह करको > ब्रम्ह ब्ररचो > ब्रम्हारौ > हमारो > हमारा ; - तुम्ह करको > तुम्ह ब्ररचो > तुम्हारौ > तुम्हारो > तुम्हारा।

## **स्रा. निश्चयवाचक** ( यह, वह )

## क, निकटवर्ती ( यह )

२०३. संस्कृत के श्रन्यपुरुष के रूप हिंदी में इस श्रर्थ में प्रचितत नहीं हैं | हिंदी में श्रन्यपुरुष का काम निश्चयवाचक सर्वनामों से लिया जाता है । हिंदी में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह के मुख्य रूप निम्निलिखत हैं—

#### यह (इ:य)

एक वहु० मूल रूप यह ये विकृत रूप इस (संप्र० इसे) इन (संप्र० इन्हें) हि० यह, ये की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। संभव है हिंदी के ये रूप

हि॰ यह, ये की न्युत्पत्ति अनिश्चित है। सभव है हिदा के ये रूप अपभ्रंश तथा प्राकृत में प्रचलित किन्हीं असाहित्यिक रूपों से निकले हों। हार्नली ,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हा., ई. हि. ग्रै., § ४३८

इन का संबंध सं० एषः से जोड़ते हैं। चैटर्जी के मतानुसार निकटवर्ती निश्चयवाचक समस्त रूपों का संबंध सं० मूल शब्द एत-(एषः, एषा, एतद्) से है।

हि० इस स्पष्ट रूप से प्रा० अस्स < सं० अस्य से संबद्ध मालूम होता है। चैटर्जी इस का संबंध सं० एतस्य से जोड़ते हैं। हि० इन रूप प्रा० एदिया, एइया < सं० एतेन से संबद्ध नहीं हो सकता। इन के -न में सं० संबंध-कारक बहुवचन के चिह्न का प्रमान मालूम होता है।

इसे श्रीर इन्हें मूल रूपों के विकृत रूप हैं।

# ख. दूरवर्ती ( वह )

२९४. हिंदी दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम वह के मुख्य रूपांतर निम्नलिखित हैं—

वह (उ:व)

एक० बहु

मूल रूप वह वे

विकृत रूप उस (संप्र० उसे ) उन (संप्र० उन्हें )

सं० तद् (स:, सा, तत् ) के रूपों से हिंदी के इस सर्वनाम का संबंध नहीं है। चैटजी के अनुसार हि० वह तं० के कल्पित रूप अव\* > प्रा० ओ से संबंध रखता है। ईरानी में अब और ओ रूप पाए जाते हैं। दरद भाषाओं में भी ये वर्तमान हैं। यदि यह ज्युत्पत्ति ठीक है तो हि० उस का संबंध प्रा० अउस्स\* < सं० अवस्य\* से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार वे और उन के संबंध में कल्पनाएं की जा सकती हैं। उसे और उन्हें विकृत रूप माने जा सकते हैं। वास्तव में इस सर्वनाम की ज्युत्पत्ति अनिश्चित है।

१ चै., बे. ले., § ५६६

२ चै., बे लै., § ५७२

### इ. संबंधवाचक ( जो )

२०५. हिंदी संबंधनाचक सर्वनामों के रूपांतर निम्नलिखित हैं-

एक०

बहु०

मूल रूप : जो

जो

विकृत रूप : जिस (संप्र० जिसे ) जिन (संप्र० जिन्हें )

हि॰ जो का संबंध संस्कृत यः से है। हि॰ जिस < यस्य > प्रा॰ जिस्स, जस्म से मंजद्ध है। हि॰ जिन सं॰ घष्टी बहुक्चन यानां\* से निकला माना जाता है यद्यपि साहित्यिक संस्कृत में येषां रूप प्रचलित है। जिसे और जिन्हें इस टंग के अन्य प्रचलित रूपों के समान ही बने हैं।

# ई. नित्यसंबंधी (सो)

२९६. हिदी नित्यसंबंधी सर्वनाम सो का व्यवहार साहित्यिक हिदी में कम होता है। इस के स्थान पर प्रायः दूरवर्ती निद्ययवाचक सर्वनाम व्यवहत होने लगा है। हि० सो के निम्नलिखित रूपांतर संभव हैं—

एक ०

बहु०

मूल रूप : सो

सो

विकृत रूप: तिस (संप्र० तिसे ) तिन (संप्र० तिन्हें )

न्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी सो का संबंध सं । सः > प्रा० सो से है। प्रानी हिंदी तथा बोलियों में सो का प्रयोग अन्यपुरुष के अर्थ में बराबर मिलता है। हि । तिस का संबंध प्रा० तस्स < सं ० तस्य से है। हि । तिन की उत्पत्ति प्रा० तार्यां < सं ० तानां\* ( तेषां ) से मानी जाती है।

### उ. प्रश्नवाचक ( कौन, क्या )

२९९. हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं---

एक० बहु०

मूल रूप : कौन कौन

विकृत रूप: किस (संप्र० किसे) किन (संप्र० किन्हें)

्रिं कौन की न्युत्पत्ति प्रा० क्वन, क्वण, कोउण < सं० कः प्रनः से मानी जाती है। हिंदी की घोलियों में कौन के स्थान पर को के रूप भी मिलते हैं जिन का संबंध सं० कः के से सीधा है। हि० किस का संबंध प्रा० क्स्स < सं० कस्य से स्पष्ट है। हि० किन की उत्पत्ति सं० कानां (केणं) कल्पित रूप से मानी जाती है। किसे, किन्हें रूप अन्य प्रचलित रूपों के समान बने प्रतीत होते हैं।

हि॰ नपुंसकिता नृ<u>या</u> की न्युत्पत्ति अनिश्चित है। सं॰ कि से इस का संबंध संभव नहीं है।

## ऊ. अनिरचयवाचक ( कोई, कुछ )

२९८. हिंदी अनिध्ययनाचक सर्वनाम कोई के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं-

एक ० बहु ० मूल रूप कोई कोई विकृत रूप किसी किन्हीं

हि॰ कोई की न्युत्पत्ति प्रा॰ कोवि < सं॰ कोऽपि से मालूम पड़ती है। हि॰ किसी का संबंध सं॰ कस्यापि से हो सकता है। हि॰ किन्हीं रूप की न्युत्पत्ति अनिश्चित है।

हि॰ नपुंसकर्तिंग कुछ का संबंध सं॰ किंचिद् या कश्चिद् रूप से नोड़ा जाता है। प्रा॰ में कच्छु\* संमावित रूप माना जाता है।

### ए. निजवाचक ( श्राप )

२९९६ हि॰ निजवाचक सर्वनाम श्राप, प्रा॰ अप्पा, श्राप < सं॰ श्रात्मन् से निकला है। हि॰ अपना वास्तव में श्राप का संबंध-कारक रूप है किंतु हिंदी में निजवाचक होकर स्वतंत्र शब्द हो गया है। इस रूप का संबंध प्रा० ग्रणाणो > ग्रप० ग्रप्पाण जैसे रूपों से माना जाता है। सं० श्रात्मा से संबद्ध प्रा॰ श्रता, श्रताणो रूप श्राधुनिक भाषाश्रों में नहीं श्रा सके हैं। हि॰ श्रापस का संबंध प्रा॰ श्रापसा\* < सं॰ श्रात्मस्य\* संमावित रूपों से जोड़ा जाता है।

### ऐ. श्रादरवाचक

३००, व्युत्पत्ति की दृष्टि से आदरवाचक श्रांप और निजवाचक श्राप एक ही शब्द हैं । शिष्ट हिंदी में मध्यम पुरुष तू या तुम के स्थान पर प्रायः सदा ही श्राप का व्यवहार होने लगा है।

🕊 त्रो. विशेषगा के समान प्रयुक्त सर्वेनाम

३०१. विशेषण के समान प्रयुक्त सर्वनामों के मुख्य रूप निम्न-तिखित हैं १---

| - परिमाण्याचक | गुण्वाचक |
|---------------|----------|
| इतना          | ऐसा      |
| उतना          | वैसा     |
| तितना         | तैसा     |
| जितना         | जैसा     |
| कितना         | कैसा     |

व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिमाणवाचक रूपों का संबंध सं ० इयत्, कियत् > प्रा॰ एचिय, केचिय आदि से हैं। ै -ना को नीम्स ने लघुता-सुचक अर्थ का द्योतक माना है।

्रं गुण्वाचक रूपों का संबंध सं ० थाहश् ताहश् श्रादि रूपों से नोड़ा नाता है, जैसे सं० कीहश > प्रा० केरिसा > हि० कैसा।

९ गु., हि. व्या., ६ १४१ २ हा., ई. हि ग्रै., ६ २९६ १ वी., क. ग्रै., मा. २, ६ ७४

#### ऋध्याय ९

# क्रिया

# श्र. संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिंदी किया

३०२, एक-दो कालों के रूपों को छोड़ कर संस्कृत किया पूर्ण्तया संयोगात्मक थी। इ: प्रयोगों, दस कालों तथा तान पुरुष और तीन बचनों को लेकर प्रत्येक संस्कृत घातु के ५४० (६×१०×३×३) मिन्न रूप होते हैं फिर संस्कृत की समस्त घातुओं के रूप समान नहीं बनते। इस दृष्टि से संस्कृत की २००० घातुयें दस श्रेणियों में विभक्त हैं, जिन्हें गण कहते हैं। एक गण की घातुओं के रूप दूसरे गण की घातुओं से भिन्न होते हैं। इस तरह संस्कृत किया का ढंग बहुत पेचीदा है।

यह अवस्था बहुत दिन नहीं रह सकती थी। म० मा० आ० काल में आते-आते किया की बनावट सरल होने लगी। यद्यपि म० मा० आ० में किया संयोगतमक ही रही किंतु पाली किया में उतने रूप नहीं मिलते जितने संस्कृत में पाए जाते हैं। दस गर्णों में से पाँच (१,४,६,७,१०) के रूप पाली में इतने मिलते-जुलते होने लगे कि इन्हें साधारणतया एक ही गण् माना जा सकता है। शेष गर्णों के रूपों पर भी भ्वादिगण् (१) का प्रभाव अधिक पाया जाता है। संस्कृत की धातुर्ये भ्वादिगण् में सब से अधिक संख्या

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वी., क. ग्रै., भा. ३, अ. १

में पाई जाती हैं। संभवतः म्वादिगण् का अन्य गणों के रूपों पर श्रिषक प्रभाव का यही कारण् रहा हो। इस के अतिरिक्त तीन वचनों में से द्विनचन पाली से लुप्त होगया, और छः प्रयोगों में से आत्मनेपद और परस्मीपद में श्रंतिम का प्रभाव विशेष हो जाने से वास्तव में पाँच ही प्रयोग पाली में रह गए। संस्कृत के लुट् और छङ् के निकल जाने से पाली में लकारों की संख्या भी दस से आठ रह गई। इस तरह किसी एक धातु के पाली में साधारण्तया २४० ( ५ × ८ × २ × ३ ) ही रूप हो सकते हैं।

प्राकृतों की किया सरलता में एक कदम और आगे बढ़ गई। महाराष्ट्री में गयों का प्रायः अभाव है; समस्त कियायें साधारणतया प्रथम भ्वादिगया के समान रूप चलाती हैं। इः प्रयोगों में से केवल तीन—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा प्रेरणार्थक—रह गए। द्विवचन तो लौट कर आया ही नहीं। कालों में केवल चार—वर्तमान, आज्ञा, भविष्य तथा कुछ विधि के चिह्न रह गए। कालों के कम हो जाने से कृदंत के रूपों का व्यवहार अधिक होने लगा जिस का प्रभाव आ० आ० मा० की किया के इतिहास पर विशेष पढ़ा। अव तक भी किया के अधिकांश रूप संयोगात्मक ही थे यद्यपि इस संबंध में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई थी।

प्रा० तथा म० श्रा० भा० की किया के क्किस के संबंध में संदोप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि संस्कृत, पाली तथा प्राकृत तीनों में किया संयोगात्मक ही रही किंतु रूपों की संख्या में कमशः कमी होती गई। जब प्रत्येक प्रयोग, काल तथा वचन श्रादि के श्रयों को व्यक्त करने के लिए धातु के प्रथक्-पृथक् रूप नहीं रह गए तब वियोगात्मक ढंग से नए रूपों का बनाया जाना स्वाभाविक था। यह श्रवस्या हमें श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाश्रों में श्राकर मिलती है।

अन्य आ ॰ भा ॰ आ ॰ भाषाओं की कियाओं की तरह ही हिंदी किया के रूपांतरों का ढंग भी अत्यंत सरल है । पॉच धातुओं की छोड़ कर शेप हिंदी

घातुओं में संस्कृत के गर्णों के समान किसी प्रकार का भी श्रेणी-विभाग नहीं है। प्रयोगों के भावों को प्रकट करने का ढंग भी हिंदी का अपना नया है। इस की सहायता से हिंदी में प्रयोगों के भाव स्पष्ट रूप से किंतु सरलता-पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। ये रूप संयोगात्मक हैं। कालों की संख्या पंद्रह के लगभग है किंतु ये प्रायः कृढंत अयवा कृढंत और सहायक किया के संयोग से बनते हैं। संस्कृत कालों से विकसित काल हिंदी में दो ही तीन हैं। म० भा० आ० भाषाओं के समान हिंदी में एकवचन और बहुवचन ये दो ही वचन हैं जिन के तीन पुरुषों में तीन-तीन रूप होते हैं। सब से बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी किया के रूपों की बनावट बहुत बड़ी संख्या में वियोगात्मक हो गई है। शुद्ध संयोगात्मक रूप बहुत कम मिलते हैं। कुछ में दोनों प्रकार के रूपों का मिश्रण है। इस संबंध में विस्तार-पूर्वक आगे विचार किया जायगा।

### श्रा. धातु

३०३. घातु किया के उस अंश को कहते हैं जो उस के समस्त रूपांतरों में पाया जाता हो, जैसे चलना, चला, चलेगा, चलता आदि समस्त रूपों में चल् अंश समान रूप से मिलता है अतः चल् घातु मानी जायगी। घातु की घारणा वैयाकरणों के मस्तिष्क की उपन है। यह भाषा का स्वामाविक अंग नहीं है। किया के —ना से युक्त साधारण रूप से —ना हटा देने पर हिंदी घातु निकल आती है, जैसे लाना, देखना, चलना आदि में ला, देख, चल घातु हैं।

वैयाकरणों के अनुसार संस्कृत धातुओं की संख्या लगभग २००० मानी जाती है। इन में से केवल ८०० का प्रयोग वास्तव में प्राचीन साहित्य में मिलता है। इन ८०० में २०० के लगभग तो केवल वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त हुई हैं, ५०० वैदिक और संस्कृत दोनों साहित्यों में मिलती हैं और १००

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चै., बे. लै., § ६१४

से कुछ श्रिषक केवल संस्कृत में मिलती हैं। म॰ मा॰ श्रा॰ में श्राते-श्राते इन ८०० धातुश्रों की संख्या श्रीर रूपों में परिवर्तन हुआ। जैसा उपर कहा ना चुका है वैदिक काल की लगमल २०० धातुर्थे संस्कृत काल में ही लुप्त हो चुकी थीं। श्रागे चल कर संस्कृत में प्रयुक्त धातुर्शों में से भी बहुतों का प्रचार नहीं रहा। प्राचीन धातुश्रों के श्राधार पर कुछ नई धातुर्थे मी बन गई तथा कुछ बिल्कुल नई धातुर्थे तत्कालीन प्रचलित भाषाश्रों से भी श्रा गई। प्राकृत धातुर्शों की ठीक-ठीक गण्णना श्रमी कदाचित् नहीं हो पई है।

हार्नली के अनुसार हिंदी धातुओं की संख्या लगमग ६०० है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी धातुयें दो मुख्य श्रेणियों में विमक्त की जाती हैं—
मूल धातु और यौगिक धातु। हिंदी मूल धातु वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आई हैं। हार्नली के अनुसार इन की संख्या ६६३ है। मूल धातुओं में भी कई वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ मूल धातुयें संस्कृत धातुओं से बिल्कुल मिलतीजुलती हैं (हि० खा < सं० खाद्), कुछ में संस्कृत के किसी विशेष गण् के खप का प्रभाव पाया जाता है या गण्-परिवर्तन हो जाता है (हि० नाच < सं० नृत्-य) और कुछ में वाच्य का परिवर्तन मिलता है (हि० बेच < सं० विकि-य)। इस दृष्टि से हार्नली ने मूल धातुओं को सात वर्गों में रक्ता है। चैटली मूल धातुओं को निम्न-लिखित चार मुख्य वर्गों में रक्ता हैं—

- (१) वे मूल धातुर्ये जो प्रा० भा० आ० से आई हैं (तद्भव)।
- (२) वे मृत धातुर्ये लो प्रा० मा० त्रा० की धातुर्यों के प्रेरणार्थक रूपों से त्राई हैं (तद्भव)।
- (३) वे मूल धातुर्ये जो श्राधुनिक काल में संस्कृत से ले ली गई हैं (तत्सम या श्रद्धंतत्सम )।

१ हार्नेली, 'हिंदी रूट्स', जर्नेल आब दि एशियाटिक सोसायटी आब वेगाल, १८८०, भाग १ २ चै.. वे. लै, ६ ६१५

(४) वे मूल धातुर्ये निन की न्युत्पत्ति संदिग्घ है। ये सब देशी हों यह त्रावश्यक नहीं है।

हिंदी योगिक घातुर्थे वे कहलाती हैं जो संस्कृत घातुर्श्रों से तो नहीं श्राई हैं कितु जिन का संबंध या तो संस्कृत रूपों से है श्रोर या वे श्राधुनिक काल में गड़ी गईं हैं। ये तीन वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं—

- (१) नाम धातु (हि॰ जम < सं॰ जन्म)।
- (२) संयुक्त धातु (हि॰ चुक < सं॰ च्युत् + ङ )।
- (३) अनुकरण मूलक, अथवा एक ही धातु को दोहरा कर बनाई हुई धातुचें (हि॰ फूकना, फड़फड़ाना)।

हार्नली के श्रनुसार हिंदी यौगिक घातुओं की संख्या १८६ है। मूल श्रोर यौगिक घातुओं के श्रतिरिक्त कुछ विदेशी मापाश्रों की घातुयें तथा शब्द हिंदी में घातुओं के समान प्रशुक्त होने लगे हैं।

# इ. सहायक क्रिया

३०४. हिंदी की काल-रचना में कृदंत रूपों तथा सहायक कियात्रों से विशेष सहायता ली जाती है इस लिए काल-रचना पर विचार करने के पूर्व इन पर विचार कर लेना अधिक युक्तिसंगत होगा। हिंदी काल-रचना में होना सहायक किया का व्यवहार होता है। इस के रूप भिन्न-भिन्न अयों और कालों में एथक् होते हैं। होना के मुख्य रूप नीचे दिए जाते हैं—

|                | वर्तमान | निश्चयार्थ |
|----------------|---------|------------|
| 8              | · huce  | 30         |
| २              | है      | हो         |
| <del>ब</del> ् | है      | हैं        |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बी., क. ग्रै., भा. ३, श्र. ४

|    | भूत निश्च   | यार्थ   |
|----|-------------|---------|
| 8  | था          | थे      |
| २  | था          | थे      |
| ३  | था          | थे      |
|    | भविष्य निश् | चयार्थ  |
| 3  | होऊंगा      | होवेंगे |
| २  | होगा        | होगे    |
| ब् | होगा        | होंगे   |
|    | वर्तमान ग्र | ទោ      |
| १  | होऊं        | हों     |
| २  | हो          | होश्रो  |
| ş  | हो          | होंचें  |
|    | सूत संभावन  | नार्थ   |
| ۶  | होता        | होते    |
| २  | होता        | होते    |
| व् | होता        | होते    |

भविष्य त्राज्ञा के क्षर्य में मध्यम पुरुष बहुवचन में होना रूप प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में इन में से क्षनेक रूपों में परिवर्तन होते हैं।

ये सब रूप हिंदी में होना किया के रूपांतर माने जाते हैं किंतु व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन का संबंध संस्कृत की एक से अधिक कियाओं से है।

३०५. हूं आदि वर्तमान निश्चयार्थ के रूपों का संबंध सं० ४ अस् से माना जाता है, जैसे हि० हूं (बो० हों) < प्रा० अम्हि, अस्मि, < सं० अस्मि; हि० है (बो० आहि) < प्रा० अस्थि, अस्थि < सं० अस्ति। इस किया से बने हुए हिंदी बोलियों के अनेक रूपों में तथा इन्न अन्य प्रा० भा० आ० भाषाओं के रूपों में भी √ अस् का अ— वर्तमान है। खड़ी बोली हिंदी में यह लुप्त हो गया है।

, ३०६. था त्रादि मूत निश्चयार्थ के रूपों का संबंध सं० √ स्था से माना जाता है। जैसे---

हि॰ था < प्रा॰ थाइ ठाइ < सं॰ स्थित।

३०७, हि० ∨ होना के शेष समस्त रूपों का संबंध सं० ∨ मू से माना जाता है। जैसे—

हि॰ होता < प्रा॰ होन्तो - < सं॰ मवन् ।

हि॰ हुआ (बो॰ हुयो, मयो) < प्रा॰ मित्रशो < सं॰ मितत ।

इ.०८. पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में पाए जाने वाले बाटै आदि रूपों का संबंध सं० √ वृत् से जोड़ा जाता है, जैसे हि॰ बाटै < प्रा॰ वष्टह < सं॰ वर्तते।

हि॰ रहना की न्युत्पत्ति संदिग्ध है। चैटर्जी ने इस संबंध में विस्तार के साथ विचार किया है किंतु किसी श्रांतिम निर्ण्य पर नहीं पहुँच सके हैं। टर्नर इस का संबंध सं॰ रहित श्रादि शब्दों की √ रह् धातु से नोड़ते हैं।

पहाड़ी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी तथा पुरानी अवधी आदि में पाई जाने वाली क से युक्त सहायक किया की व्युत्पित प्रा० मा० आ० की कल्पित चातु  $\sqrt{ अव्क् ् में मानी जाती है। टर्नर अन्य मतों का खंडन करके सं० आ + <math>\sqrt{ चे }$  से इस का उद्गम सममते हैं। हिंदी में इस के रूपों का व्यवहार नहीं होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चै., बे. लै., § ७६८

रे टनंर, नेपाली, डिक्शनरी, पृ० ५३१ रहनु ।

भ चै., बे. लें , 🛭 ७६६

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> टर्नर, नेपाली, डिक्शनरी, पृ० १६१ छनु।

# ई. कुदंत

३०९, हिंदी काल-रचना में वर्तमानकालिक कृदंत तथा भूतकालिक कृदंत के रूपों का व्यवहार स्वतंत्रता-पूर्वक होता है।

वर्तमानकालिक इन्दंत घातु के श्रंत में—ता लगाने से बनता है। इस की न्युत्पत्ति संस्कृत वर्तमानकालिक कृष्टंत के—श्रंत (शृतृ प्रत्ययांत) वाले रूपों से मानी जाती है। जैसे—

हि॰ पचता < प्रा॰ पचतो < सं॰ पचन्

हि॰ पचती < प्रा॰ पचंती < सं॰ पचन्ती

३१०. मृतकालिक इन्दंत घातु के त्रांत में—श्रा लगाने से बनता है। इस की न्युत्पत्ति संस्कृत के मृतकालिक कर्मनाचक कृदंत के त, इत (क्त प्रत्ययांत) नाले रूपों से मानी जाती है। जैसे—

हि॰ चला (बो॰ चल्यो) < प्रा॰ चिलियो < सं॰ चिलितः हि॰ करा < प्रा॰ करियो < सं॰ इतः

भोजपुरी श्रादि बिहारी बोलियों में भूतकालिक कृदंत में —ल श्रंत वाले रूप भी पाए जाते हैं। इन का संबंध म० भा० श्रा० के — हल तथा प्रा० भा० श्रा० के — ल प्रत्यय से जोड़ा जाता है। इस संबंध में चैटर्जी ने विस्तार के साथ विचार किया है।

३१९. हिंदी में पाए जाने वाले अन्य क़दंत रूपों की व्युत्पत्ति भी यहां ही दे देना उपयुक्त होगा ।

पूर्वकालिक छदंत अविकृत धातु के रूप में रहता है या धातु के आंत में कर, के, कर के लगा कर बनता है।

संस्कृत में यह कृदंत—त्वा श्रीर—य लगा कर बनता है। किया के पहले उपसर्ग श्राने पर ही संस्कृत में—य लगता था किंतु प्राकृत में यह भेद भुला

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चै, बे. लै., ६ ६८१-६८८

दिया गया, और उपसर्ग न रहने पर भी सं० — य से संबंध रखने वाले रूपों का व्यवहार प्रचलित हो गया। इस तरह धातु रूप में पाए जाने वाले हिंदी पूर्व-कालिक ऋदंत का संबंध सं० — य अंत वाले रूप से है, चाहे संस्कृत में इन विशेष शब्दों में — त्वा ही लगाया जाता हो। जैसे—

हि॰ सुन (ब॰ सुनि) < प्रा॰ सुगियः : सं॰ श्रुत्वा हि॰ सीच (ब॰ सीचि) < प्रा॰ सीचित्रः : सं॰ सिक्त्वा

हिंदी की बोलियों में इस प्रकार के इकारांत संयोगात्मक पूर्वकालिक कृदंत रूपों का प्रयोग बराबर पाया जाता है। व्यवहार में आते-आते इस इकार का भी लोप हो गया और खड़ी बोली में वह बात सुन सीधा घर गया इस तरह के वाक्य बराबर व्यवहत होते हैं। आंत्य—इ के लुप्त हो जाने से किया के धातु वाले रूप और इस कृदंत के रूप में कुछ भी भेद नहीं रह गया आतः उपर से कर, के, कर के आदि शब्द जोड़े जाने लगे हैं। जैसे, वह बात सुन कर घर गया। हि० कर की व्युत्पत्ति प्रा० करिश्र से तथा हि० के की व्युत्पत्ति प्रा० कहर से है।

३१२, कियार्थक संज्ञा धातु के श्रंत में—ना जोड़ने से बनती है। बीन्स के श्रद्धसार—ना का संबंध संस्कृत भिक्य कृदंत—श्रनीय (ल्युट्) से है। जैसे, हि० करना < प्रा० करण्यश्रं, करणीश्रं < सं० करणीयं।

बोलियों में एक रूप-श्रन मिलता है, जैसे देखन (देखना), चलन (चलना)। इस-श्रन का संबंध संस्कृत कियार्थक संज्ञा-श्रनं (जैसे संकिष्ठरं, चलनं) से लगाया जाता है। चैटर्जी के मत से हि०-ना भी इसी संस्कृत प्रत्यय से संबद्ध है। कियार्थक संज्ञा का व्यवहार हिंदी में भविष्य श्राज्ञा के लिए भी होता है। जैसे, तुम कल घर जुरूर जाना।

६ चै., बे. लै., 🕻 ७४३

ब्रजभाषा तथा बंगाली, उड़िया, गुनराती आदि कुछ अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं में —व लगा कर कियार्थक संज्ञा बनती है। इस का संबंध संस्कृत कर्मनाच्य भविष्य कृदंत प्रत्यय—तव्य से याना जाता है जैसे, हि॰ बो॰ करब < प्रा॰ करेच्यकं, करिच्यकं < सं॰ कर्तव्यम्। हिंदी की कुछ बोलियों में भविष्य काल में भी इस—व ग्रांत वाले रूप का व्यवहार पाया जाता है।

३१३. कर्तृवाचक संज्ञा कियार्थक संज्ञा के विक्वत रूप में वाला, हारा आदि शब्द लगा कर बनाई नाती है, जैसे मरने वाला, जाने वाला आदि । हि॰ वाला का संबंध सं॰ पालक से जोड़ा नाता है तथा हि॰ हारक की व्युत्पत्ति कुछ लोग सं॰ धारक तथा अन्य सं॰ कारक से मानते हैं।

बोलियों में अइया लगा कर भी कर्तृवाचक संज्ञा बनती है, जैसे पढ़िया, चढ़िया आदि। इस का संबंध सं० कर्तृवाचक संज्ञा की प्रत्यय—तृ— +क से माना जाता है जैसे, हि० पढ़िया < सं० पढतृकः।

३९४ तात्कालिक इन्दंत रूप वर्तमानकालिक इन्दंत के विक्रत रूप में ही लगा कर बनता है, जैसे खाते ही, खाते ही आदि । अपूर्ण किया द्योतक इन्दंत, वर्तमानकालिक कृदंत का विक्रत रूप मात्र है, जैसे उसे काम करते देर हो गई । पूर्ण किया द्योतक इन्दंत भूतकालिक कृदंत का विक्रत रूप है, जैसे उसे गये बहुत दिन हो गये ।

#### उ. कालरचना

३९५. मुख्य काल तीन हैं — वर्तमान, भूत, भविष्य । निश्चयार्थ, श्राज्ञार्थ तथा संमावनार्थ इन तीन मुख्य अर्थों तथा व्यापार की सामान्यता, पृर्गाता तथा अपूर्णाता को घ्यान में रखते हुए समस्त हिंदी कालों की संख्या १६ हो

९ सक, ए. ग्र., 🖇 २८६

जाती है। किया की रचना की दृष्टि से इन का संचिप्त वर्गीकरण नीचे दिया जाता है।

### च. साधारण त्रयवा मूलकाल

|                |                     | उदाहर <b>ण्</b>    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| (१) भूत        | निश्चयार्थ          | वह चला             |
| (२) भविष्य     | <b>&gt;</b> >       | वह चलेगा           |
| (३) वर्तमान सं | iमावनार्थ <u>ं</u>  | श्रगर वह चंते      |
| (४) मूत        | "                   | भ्रगर वह चलता      |
| (५) वर्तमान इ  | गज्ञार्थ            | वह चले             |
| (६) भविष्य घ   | पाज्ञार्थ           | तुम चलना           |
|                | त्र, संयुक्त क      | <b>ा</b> ल         |
| वर्तम्।        | नकालिक ऋदंत +       | सहायक किया         |
| (७) वर्तमान    | त्रपूर्ण निश्चयार्थ | वहं चलता है        |
| (८) भूत        | " "                 | वह चलता था         |
| (६) भविष्य     | 27 22               | वह चलता होगा       |
| (१०) वर्तमान   | '' संमावनार्थ       | श्रगर वह चलता हो   |
| (११) भूत       | 77 19               | श्रगर वह चलता होता |
|                |                     |                    |

### भूतकालिक कृदंत + सहायक किया

| (१२) वर्तमान | पूर्ण | निश्चयार्थ | वह चला है         |
|--------------|-------|------------|-------------------|
| (१३) भूत     | "     | 77         | वह चला था         |
| (१४) भविष्य  | "     | 29         | वह चला होगा       |
| (१५) वर्तमान | "     | "          | ग्रगर वह चला हो   |
| (१६) भूत     | "     | "          | श्रगर वह चला होता |

३१६. ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कालों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है<sup>8</sup>----

क, संस्कृत कार्लों के अवशेष काल—इस श्रेग्री में वर्तमान संभावनार्थ श्रीर श्राज्ञा श्राते हैं।

ख. संस्कृत कृदंतों से बने काल—इस श्रेणी में भूत निश्चयार्थ, भूत-संभावनार्थ तथा भविष्य श्राज्ञा आते हैं।

ग. आधुनिक संयुक्तकाल—इस श्रेशी में कृदंत तथा सहायक किया के संयोग से आधुनिक काल में बने समस्त अन्य काल आते हैं।

हिंदी भिक्य निश्चयार्थ की बनावट असाधारण है। यह इन तीन वर्गों में से किसी के अंतर्गत भी नहीं आता है। संस्कृत गम् धातु के छदंत रूप के संयोग के कारण इसे ख, वर्ग में रक्खा जा सकता है।

### क. संस्कृत कालों के ग्रवशेष

**३९९.** जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, संस्कृत कार्लो के अवशेष स्वरूप हिंदी में केवल दो काल हैं—वर्तमान संभावनार्थ और आज्ञा ।

श्रियर्सन ने इन कालों के संबंध में विस्तार-पूर्वक विचार किया है। उन के मत में हिंदी वर्तमान संभावनार्थ के रूपों का संबंध संस्कृत के वर्तमान काल के रूपों से है। श्रियर्सन के श्रनुसार तुलनात्मक कोष्ठक नीचे दिया जाता है—

|         | सं०    | प्रा॰ | श्रप०     | हि॰  |
|---------|--------|-------|-----------|------|
| एक० (१) | चलामि  | चलामि | चलउं      | चलूं |
| (२)     | चलिस   | चलसि  | चलहि, चलइ | चले  |
| (३)     | ) चलति | चलइ   | चलहि, चलइ | चले  |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बी., क. ग्रै., भा. ३, § ३२

र ग्रियसेंन, रैंडिकल ऐंड पार्टिसिपियल टेन्सेज, जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसा-यटी आव वेंगाल, १८६६, प्० ३५२-३७५

| बहु० | ( | 8  | ) | चलाम:  | चलामो  | <b>चल</b> हुं | चलें    |
|------|---|----|---|--------|--------|---------------|---------|
|      | ( | 7  | ) | चलथ    | चलह    | चलहु          | चलो     |
|      | ( | રૂ | ) | चलन्ति | चलन्ति | चलर्वि        | हं चलें |

३१८. हिंदी प्रथम पुरुष के रूपों का विकास संस्कृत रूपों से स्पष्ट है। सं॰ प्रथम पुरुष बहुवचन का त मराठी में अब मी मौजूद है, जैसे म॰ उडती (वे उडते हैं)।

हिंदी मध्यम पुरुष के रूपों के विकास के संबंध में भी कोई विशेष किंटनाई नहीं मालूम पहती। किंतु उत्तम पुरुष के हिंदी रूपों का संबंध संस्कृत रूपों से उतनी सरलता से नहीं जुड़ता। वीन्स' के अनुसार इस पुरुष के एकवचन और बहुवचन के रूपों में आपस में परिवर्तन हो गया है; जैसे, सं० चलामः > प्रा० चलामु, चलांउ\* > चलों, चलू। इसी प्रकार सं० चलामि > प्रा० चलांड\* > चलों, चलें। ऐसा भी माना जाता है कि सं० चलामि से ही इकार के लोप हो जाने और म के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाने से हि० एकवचन चलू बना होगा। ऐसी अवस्था में हिंदी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप से प्रभावित माना जा सकता है। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। वर्तमान निश्चयार्थ से वर्तमान संभावनार्थ में परिवर्तन आधुनिक माना जाता है।

इश्ट. श्रियर्सन के मतानुसार हिंदो आज्ञा के रूपों का संबंध भी संस्कृत वर्तमान काल के रूपों से ही है किंतु बीम्स इन का संबंध संस्कृत आज्ञा के रूपों से जोड़ते हैं जो संभव नहीं प्रतीत होता। कदाचित् संस्कृत के वर्तमान और आज्ञा दोनों ही का प्रभाव हिंदी के आज्ञा के रूपों पर पड़ा है। नीचे संस्कृत, प्राकृत तथा हिंदी के आज्ञा के रूप बराबर-बराबर दिए जा रहे हैं—

<sup>ी</sup>वी., क. ग्रै., भा. ३, ९ ३३

|         | सं०     | प्रा॰           | हि०  |
|---------|---------|-----------------|------|
| एक० (१  | ) चलानि | चलमु            | चलूं |
| ( ?     | ) चल    | चलसु, चलाहि, चल | चल   |
| ( \$    | ) चलतु  | चलदु, चलउ       | चले  |
| बहु० (१ | ) चलाम  | चलामो           | चलें |
| ( ?     | ) चलत   | चलह, चलधं       | चलो  |
| ( \$    | ) चलंतु | चलंतु           | चलें |

यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़ कर आज्ञार्थ के अन्य हिंदी रूप वर्तमान संभावनार्थ के ही समान हैं। आज्ञा और संभाव्य भिक्थत् के रूपों का इस तरह का हैल-मेल कुछ-कुछ पाली प्राकृत में भी पाया जाता है।

आदरार्थ आज्ञा का निशेष रूप हिंदी में मध्यम पुरुष बहुनचन में मिलता है, जैसे आप मीठा लीजिये। इस की ज्युत्पत्ति सं० आशीर्तिङ् के चिह्न -या- (जैसे दद्यात्) से मानी जाती है। प्राकृत में यह -एज्ज,-इज्ज (देज्ज, दिज्ज) रूपों में मिलता है।

३२०. खड़ी बोली में तो नहीं किंद्ध अज, कनौजी में जो ह लगा कर मनिष्य निश्चयार्थ बनता है वह भी इसी श्रेणी में श्राता है। प्रियर्सन के श्रनुसार दिए हुए नीचे के काष्ट्रक से यह संबंध बिल्कुल स्पष्ट हो जानेगा—

सं० प्रा० अप० ब्रज एक०(१) चिलच्यामि चिलस्सामि चिलस्सउं, चिलिहिउं चिलिहीं चिलिहिमि (२) चिलिष्यसि चिलिस्सिहि चिलिस्सइ चिलिही चिलिहिसि चिलिहिहि चिलिहिइ (३) चलिष्यति चलिस्सइ चलिस्सिह चलिस्सइ चिलिहै चिलिहिइ चिलिहिहि चिलिहिइ बहु० (१) चलिष्यामः चिलिस्सामो चिलिस्सहुं चिलिहिं चिलिहैं चिलिहिमो

(२) चलिष्यथ चलिस्सह चलिस्सहु चलिहिंहु चलिहीं चलिहिंह

(३) चलिष्यन्ति चलिस्सन्ति चलिस्सिहं चलिहैं चलिहिन्ति

वर्तमान संमावनार्थ के समान यहां भी उत्तम प्ररूप के एक-बचन और बहुवचन के रूपों में अदल-बदल का होना मानना पहेगा, अथवा उत्तम प्ररूष बहुवचन के रूप पर प्रथम प्ररूष के बहुवचन के रूप का भी प्रभाव हो सकता है।

खड़ी बोली हिंदी में वर्तमान निश्चयार्थ नहीं पाया जाता है किंतु पुरानी साहित्यिक ब्रज में यह काल मिलता है, जैसे खेलत स्याम श्रपने रंग, बनते श्रावत धेनु चराये। यह वर्तमानकालिक कुटंत है।

३२१. हिंदी भविष्य निश्चयार्थ देखने में मूल काल मालूम होता है किंतु वास्तव में यह बाद का बना हुआ काल है। ध्यान देने से मालूम पड़ता है कि इस की रचना वर्तमान संभावनार्थ के रूपों में गा, गे, गी, गी आदि लगा कर होती है। भविष्य के इस ग का संबंध संस्कृत √गम् के भूतकालिक कुटंत गत > आ० गदो, गयो, गओ से जोड़ा जाता है।

इसी प्रकार मारवाड़ी आदि में ल अंत वाले भविष्य में पाए जाने वाले ल का संबंध सं० लग्न > प्रा० लग्गो से जोड़ा जाता है।

१ बी., क. ग्रै., मा. ३, ९ ५४

वैबी., क. ग्रै., भा. ३, 🖇 ५५

### ख. संस्कृत कृदंतीं से बने काल

३२२, संस्कृत कृदंतों से बने हिंदी कालों का संबंध संस्कृत कालों से सीधा नहीं है। संस्कृत कृदंतों के आधार पर बने हुए हिदी कृदंतों का प्रयोग आधुनिक समय में काल के लिए होने लगा। कृदंतों के रूपों को काल के स्थान पर प्रयुक्त करने का ढंग बहुत प्रराना है। स्वयं साहित्यिक संस्कृत में ही बाद को यह ढंग चल गया था। मूल कालों की संख्या में कमी हो जाने पर प्राकृत में भी कृदंतों का इस तरह का प्रयोग बहुत पाया जाता है। आधुनिक काल में आकर जब प्राचीन कालों के संयोगात्मक रूप नष्ट-प्राय हो गए थे तब अधिकांश कालों की रचना के निमित्त कृदंत रूपों का व्यवहार स्वामाविक है।

केवल मात्र कृदंतों से बने काल हिंदी में तीन हैं—भूत निश्चयार्थ, मूत संभावनार्थ तथा मविष्य आज्ञा। इन के लिए कम से भूतकालिक कृदंत, वर्षमानकालिक कृदंत तथा कियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है। इन कृदंतों की व्युत्पत्ति पर उपर विचार किया ना चुका है, अतः इन कृदंती कालों के इतिहास में कोई विशेषता नहीं रह जाती। मूल कृदंत के रूपों के बहुवचन में एकारांत विकृत रूप (चले, चलते) हो जाते हैं, तथा खीलिंग एकवचन में ई (चली, चलती) और बहुवचन में ई (चली, चलती) लगाई जाती है। इन कृदंती कालों के कारण ही हिदी किया में लिंगमेद पाया जाता है।

संस्कृत कर्मबाच्य भविष्य कृदंत प्रत्यय —तन्य से संबद्ध व श्रंत वाले भविष्य काल का प्रयोग हिंदी की श्रवधी श्रादि बोलियों में पाया जाता है।

### ग. संयुक्त काल

३२३. हिंदी के शेष समस्त काल इस श्रेणी में त्राते हैं। इन की रचना वर्तमान या भूतकालिक कुटंत के रूपों में सहायक किया लगा कर होती है। इन कालों का संबंध संस्कृत के कालों से विल्कुल भी नहीं है, केवल किया के कृदंत रूप तथा सहायक किया की न्युत्पत्ति संस्कृत रूपों से अवश्य हुई है। इन रूपों का इतिहास कृदंत तथा सहायक किया शीर्षक विवेचनों में दिखलाया ना चुका है। दोनों को मिला कर काल-रचना के लिए न्यवहार होना आधुनिक है।

#### ऊ. वाच्य

३२४. हिंदी में वाच्य बनाने का ढंग आधुनिक है। मूल किया के भूतकालिक कृदंत के रूपों में जाना धातु के आवश्यक रूपों के संयोग से हिंदी कर्मवाच्य बन जाता है।

संस्कृत में -य- लगा कर कर्मवाच्य वनता था। प्राकृतों में यह -य--इय- -इय्य या -ईय- तथा -इज्ज- में परिवर्तित हो गया था। कुछ आधुनिक आर्यभाषाओं में -इज्ज- > -ईज- या -ईश्च- -इश्चा- रूप प्राकृतों से होकर संस्कृत से आए हैं; जैसे, सिंघी करीजे, मारवाड़ी करीज्यो। धरानी अनभाषा तथा अवधी में भी संयोगात्मक रूप मिलते हैं, जैसे अवधी दीजिय, हरिश्चइ। वे

कुछ लोगों के मत में हिंदी के त्रादर-सूचक त्राज्ञार्थ के रूप ( कीजिये त्रादि ) भी इस से प्रभावित हैं।

—ग्रा— लगा कर कर्मवाच्य बनाने के कुछ उदाहरण बोलियों में पाए जाते हैं, जैसे तन की तपन बुम्ताय (तन की तपन बुम्त जाती है), कहावै (कहा जाता है)। चैटजीं के मतानुसार —ग्रा— कर्मवाच्य की उत्पत्ति सं॰ नाम धातु के चिह्न —ग्राय— से हुई है।

हिंदी में भूत निश्चयार्थ काल संस्कृत के भूतकालिक कर्मवाचक कृदंत से संबद्ध है। संस्कृत के कर्मणि प्रयोग के चिह्न हिंदी में अब तक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चै, बे. लै., § ६५३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सक., ए. ग्र., § २७३

३ चै., बे. लै., 🐧 ६७१

मौजूद हैं अर्थात् अकर्मक धातुओं में किया का यह रूप कर्ता से संबद्ध रहता है और सकर्मक धातु में कर्म से । पिछली अवस्था में कर्ता करण कारक में रक्ता जाता है—

#o

हि०

कृष्णः चलितः

कृष्ण चला

कृष्णेन पुस्तिका पठिता

कृष्ण ने पुस्तक पढी

श्राधुनिक मागधी भाषाओं में मूतकाल में कर्तर प्रयोग ही रह गया है। इसी कारण बिहार श्रादि पूर्वी प्रांतों के लोग श्रपनी बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में भी यथास्थान कर्मणा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उधर के लोगों के मुँह से उस ने श्राम खाया के स्थान पर वह श्राम खाया निकलता है।

# ए. प्रेरणार्थक धातु

इस्थ. संस्कृत में प्रेरणार्थक ( णिजंत ) रूपवातु में—श्रय— लगा कर बनता है। इक स्वरांत घातुओं में घातु और—श्रय— के बीच में —प— भी लगता है। जैसे ∨क कारयित, ∨हस् हासयित, किंतु ∨दा दापयित, ∨गे गापयित। पाली प्राकृत में श्रिषकांश प्रेरणार्थक घातुओं में—प— जुड़ने लगा या यद्यपि पाली काल तक यह वैकल्पिक रहा, जैसे सं∘ पाचयित, पाली पाचयित, पाचीपति। प्राकृत में भी प्रेरणार्थक घातु बनाने के दो ढंग थे, एक में संस्कृत का श्रय—ए— में परिवर्तित हो जाता था, जैसे सं∘ कारयित > प्रा॰ कारेड, दूसरे ढंग में—प— —व— में बदल जाता था, जिस से प्राकृत में करावेइ या कारावेइ रूप बनते थे। वि

हिंदी में प्रेरणार्थक धातु के चिह्न —श्रा— —वा— प्राचान चिह्नों के रूपांतर मात्र हैं । श्रकर्मक धातुर्श्रों में —श्रा— लगाने से धातु सकर्मक मात्र

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बी., क. ग्रै , भा. ३, 🖇 २६

होकर रह जाती है अतः ऐसी घातुओं के प्रेरणार्थक रूप न्यान लगा कर वनते हैं, जैसे जलना, जलाना, जलवाना; पकना, पकाना, पकवाना। सकर्मक घातुओं में न्यान या न्यान दोनों चिह्न प्रेरणार्थ का ही वोध कराते हैं, जैसे लिखना, लिखाना, या लिखनाना; करना, कराना, या करवाना। हिंदी में वास्तव में न्यान रूप न्युत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्ट प्रेरणार्थ है।

## ऐ. नामघातु

इन्ह. नामधातु भारतीय आर्थभाषाओं में प्राचीनकाल से पाए जाते हैं। संज्ञा या विशेषण में किया के प्रत्यय जोड़ने से हिंदी नामधातु बनते हैं। हिंदी नामधातु के मध्य में आने वाले —आ— का संबंध संस्कृत नामधातु के चिह्न —आय— से जोड़ा जाता है। इस पर प्रेरणार्थक के —आपय— का प्रभाव भी माना जाता है। जो हो हिंदी में प्रेरणार्थक —आ— और नामधातु के —आ— के रूप में कोई भेद नहीं रह गया है।

# स्रो. संयुक्त किया

३२९, प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषाओं में जो काम प्रत्यय श्रादि लगा कर लिया जाता था वह काम श्रव बहुत कुछ संयुक्त कियाओं से होता है। श्रव्य श्राधुनिक मापाओं के समान हिंदी में भी संयुक्त कियाओं का प्रयोग बहुत पाया जाता है। हिंदी संयुक्त कियाओं की रचना श्राधुनिक है, श्रतः इस संबंध में ऐतिहासिक विवेचन श्रमंगव है। संयुक्त कियायें द्राविड़ भाषाओं में भी बहुत प्रचलित हैं, किंतु उन का हिंदी पर प्रभाव पड़ना कठिन मालूम पड़ता है। हिंदी संयुक्त कियाओं का विस्तृत वर्गीकरण गुरु तथा केलाग के ज्याकरणों में दिया हुआ है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चै., वे. लै., § ७६५

र गु., हि. व्या., 🖇 ३९९-४३३

व के., ई. हि. ग्रै., ु ३४५-३६५

शब्द को दोहरा कर बनी हुई कुछ संयुक्त कियायें भी हिंदी में पाई जाती हैं, जैसे खटखटाना, फड़फड़ाना, तिलमिलाना । ये प्रायः अनुकरण-मूलक हैं, और ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से ऐसी साम्यास कियायें कोई महत्व नहीं रखतीं।

### द्भष्टयाय १०

### अव्यय

इस्ट. व्याकरण के अनुसार अव्यय प्रायः चार समूहों में विभक्त किए जाते हैं—(१) कियाविशेषण, (२) समुच्चयबोधक, (३) संबंधसूचक और (४) विस्मयादिबोधक । हिंदी विस्मयादिबोधक अव्ययों का कोई विशेष इतिहास नहीं है। व्युत्पित्त की दृष्टि से कुछ शब्द अवश्य रोचक हैं जैसे, हि० दुहाई (दो + हाय), शाबाश (फ़ा० शादबाश)। हि० अरे का संबंध द्राविड़ भाषाओं के अडे रूप से बतलाया जाता है। अधिकांश संबंधसूचक अव्ययों पर विचार 'संज्ञा' शीर्षक अध्याय में 'कारक-चिह्नों के समान प्रयुक्त अत्ययं राब्द' नाम के प्रकरण में हो चुका है। अतः इस अध्याय में हिंदी किया-विशेषण और समुच्चयबोधक अव्ययों के संबंध में ही विचार किया गया है।

### **ग्र.** कियाविशेषगा

इन्ट. कियाविशेषणों की उत्पत्ति प्रायः संस्कृत संज्ञाओं श्रथवा सर्वनामों से हुई है। श्रर्य की दृष्टि से ये कालवाचक, स्थानवाचक दिशावाचक तथा रीतिवाचक इन चार मुख्य वर्गों में विभक्त किए जाते हैं। श्राजकल संस्कृत तथा फ़ारसी-अरबी के भी बहुत से शब्द तत्सम या तद्भव रूपों में किया-विशेषण के समान हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। इतिहास की दृष्टि से ऐसे शब्द विशेष महत्व नहीं रखते।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बी., क. ग्रै, भा. ३, 🖇 ८४

### क. सर्वनाम-मूलक क्रियाविशेषण

३३०. कालवाचक — अब, जब, तब, कब ( — ब लगा कर )। बीम्स के अनुसार अब का संबंध सं० वेला शब्द से है जिस की आर उड़िया के एते वेळे एवे रूप भी संकेत करते हैं। इसी तरह जब, तब, कब का संबंध भी बीम्स सं० वेला शब्द से ही जोड़ते हैं। इन सब में केवल सर्वनाम वाले इंश में भेद है। हिंदी खड़ी बोली तथा पंजाबी के जद, तद, कद की उत्पत्ति सं० यदा, तदा, कदा से स्पष्ट ही है।

चैटर्जी के मतानुसार अन का संबंध वैदिक एव, एवा > सं० एवं > प्रा० एव्वं, एव्वं से है। इसी ढंग पर वे अन्य काल-वाचक कियाविशे- पर्यों का संबंध भी जोड़ते हैं।

ही के संयोग से हिंदी के ये कियाविशेषण अमी (अब + ही), कमी (कब + ही) रूप घारण कर लेते हैं जमी, तमी का प्रयोग अभी कम होता है।

हिंदी के इन कियाविशेषणों के मोजपुरी रूप एवर, जेवर, तेवर, केवर हैं, तथा ब्रजमाधा में धवै, जबै, तवै, कवै रूप प्रयुक्त होते हैं। बीम्स के अनुसार इन सब रूपों का संबंध सं० वेला से ही है। ब्रज अवई आदि धव + ही के ढंग से बने संयुक्त रूप मालूम पहते हैं।

३३९. स्थानवाचक — यहां, वहां, जहां, तहां, कहां ( -हां लगा कर )। वीम्स के अनुसार हां से युक्त इन स्थानवाचक रूपों का संबंध सं० स्थाने से है ( तहां = तत्स्थाने ) अवधी के एठियां, ओठियां तथा भोजपुरी के एठां, एठांई रूप इसी व्युत्पित्त की ओर संकेत करते हैं। हिंदी के इन किया-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वी., क. ग्रँ, मा. ३, ९ ८१

र चे., वे. लें , ु ६०२

विशेषणों का उच्चारण थां, वां, जां, तां, कां की तरफ़ सुकता जाता है। चैटर्जी के अनुसार इन रूपों का संबंध म० भा० के—त्य < सं०—त्र से है। ब्रज के इते, जिते, तिते, किते का संबंध सं० श्रत्र, यत्र, तत्र, कुत्र से माना जाता है।

३३२. दिशावाचक कियाविशेषण—इघर, उघर, जिघर, तिघर, किघर। हिंदी के इन रूपों की न्युत्पत्ति संदिग्ध है। बीम्स ने—घर ग्रंश का संबंध सं० मुख के लघुत्व-बोधक संमावित रूप मुखर\* से किया है, जैसे सं० मुखर\* > म्हर (मोज० एम्हर, उम्हर) > म्हर (बिहारी एहर) > म्बर > घर। यह न्युत्पत्ति संतोषजनक नहीं मालुम होती।

३३३. रीतिवाचक यों, ज्यों, त्यों, क्यों (—यों लगा कर )।

वीन्स हन का संबंध सं ० मत् > प्रा० मन्तो से मानते हैं यद्यपि संस्कृत में इस प्रत्यय से बने हुए रूप अर्थ की दृष्टि से परिमाग्-वाचक होते हैं, जैसे इयत्, कियत् आदि। ध्वनि-साम्य की दृष्टि से बंगाली केमन्त आदि तथा अवधी इमि, जिमि, तिमि, किमि बीच के रूप मालूम होते हैं।

केलाग हिंदी के इन रूपों का संबंध सं० इत्यं, कयं जैसे रूपों से मानते हैं, किंतु हिंदी शब्दों में य के आगम का कोई संतोषजनक कारण नहीं देते । चैटर्जी इन की उत्पत्ति अप० जेंब, तेब, केंब = जेबं, तेबं, केंबं से मानते हैं और इन अपभ्रंश रूपों को प्रा० भा० आ० के येव\*, तेव\*, केव\* संभावित रूपों से संबद्ध करते हैं जो उन के मत में वैदिक एव को नकल पर बने होंगे । वास्तव में इन रूपों की ज्युत्पत्ति अत्यंत संदिग्ध है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चै., दो. लै., § ३०४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> बी., क. ग्रै., भा. ३, 🖇 ८१

षके., हि. ग्रै., g ४६४

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> चै., घे. सै., § ६१०

## ख. संज्ञासूलक, क्रियासूलक तथा ग्रन्य क्रियाविशेषण

३३४. सर्वनाममूलक कियाविशेषणों के अतिरिक्त मुख्य-मुख्य अन्य विशेषणों की सूची नीचे दी जाती है। इन की व्युत्पत्ति भी यथा-स्भव दिखलाने का यत्न किया गया है।

#### कालवाचक

हि॰ द्याज < पा॰ ग्रज्म < सं॰ ग्रहा।

हि॰ कल, सं॰ कल्य से निकला है जिस का व्यर्थ उषा-काल होता है। हिंदी में यह शब्द आने वाले तथा गुज़रे हुए दोनों दिनों के लिए प्रमुक्त होता है।

हि॰ परलों < सं॰ पर : थल् : बोलियों में परों रूप अधिक प्रचलित है । हिंदी में इस का प्रयोग गुज़रे हुए दूसरे दिन के लिए भी होता है । संस्कृत में इस का अर्थ केवल आने वाला दूसरा दिन था।

हि॰ तरसों या अतरसों : परसों के ढंग पर शायद सं॰ त्रि के आधार पर ये रूप गड़े गए हैं (सं॰ त्रि-श्वस )।

हि॰ नरसों ; चौथे दिन के लिए कभी-कभी प्रयुक्त होता है । श्रन्य+ तरसों के मेल से इस की उत्पत्ति की संभावना संदिग्ध है ।

हि॰ सबेर द्यवेर : इन का प्रयोग बोलियों में विशेष होता है । ये शब्द सं॰ वेला के साथ स तथा द्य लगा कर बने मालूम होते हैं ।

<sup>ै</sup> हिंदी बोलियों में पाए जाने वाले कियाविशेषणों के लिए देखिए के, हि. भै., § ४६६। अवधी कियाविशेषणों के लिए देखिए सक., ए. अ., अध्याय ७। ै बी., क. प्रै., भा. ३, § ८२

हि॰ तड़के का संबंध √ तड़ (टूटना) धातु के पूर्वकालिक झुदंत अव्यय से लगाया जाता है किंतु यह ज्युत्पित्त संदिग्ध है। हि॰ मोर शब्द का सं॰ √ मा (चमकना) से संबंध सिद्ध नहीं होता। हि॰ तुरंत तुरत < सं॰ अव्यय लिरितम्।

हि॰ भट < सं॰ श्रव्यय मटित ।

हि० श्रचानक की न्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इस का संबंध सं० श्र + V चिंत् 'विना सोचे' से जोड़ते हैं श्रीर कुछ सं० चमत्कार > हि० चौंक के निकट इसे बताते हैं, किंतु दोनों न्युत्पत्तियें श्रत्यंत संदिग्ध हैं।

#### स्थानवाचक

हि॰ मीतर < सं॰ श्रम्यंतर् हि॰ बाहिर < सं॰ बहि:

#### रीतिवाचक

हि॰ जानो < हि॰ जानना

हि॰ मानो < हि॰ मानना

हि॰ ठीक का सं॰ √ स्था से संबंध संदिग्ध है।

हि॰ सचसुच का संबंध सं॰ सत्य से है। हिंदी में यह रूप दोहरा कर बनाया गया है।

#### श्रन्य

हि॰ हां की न्युत्पत्ति संदिग्ध है। केलाग इस की तुलना मराठी किया आहें, आहों से करते हैं।

हि॰ नहीं को केलाग न + श्राहि का संयुक्त रूप नताते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> के., हि. ग्रै., 🛭 ४६६

<sup>ै</sup> के., हि. ग्रै., 🐧 ३७२

## श्रा. समुचयबोधक

३३५, नीचे मुख्य-मुख्य समुचयबोधक श्रव्यय व्युत्पत्ति सहित दिए ना रहे हैं---

. हि० घौर ( प्राचीन रूप घनर, घर ) < सं० घपर ( दूसरा )।

हि॰ भी < प्रा॰ बिहि < सं॰ श्रिप हि।

हि॰ पर < सं॰ परं। इस अर्थ में सं॰ वा तथा अरवी या का प्रयोग भी हिंदी में होता है।

हि॰ कि कदाचित् फ़ारसी से आया है। सं॰ किं से इस की न्युत्पत्ति संदिग्घ है।

हि० जो < प्रा० जम्म\*, जद < सं० यदि।

हि॰ बरन < सं॰ बरन।

हि॰ चाहे < हि॰ चाहना।

हि॰ तो < सं॰ तू।



# पारिभाषिक शब्द-संग्रह

# श्र. हिंदी-श्रंग्रेज़ी

ग्रंकित लेख Inscription

Front ध्रप्न, ध्रगला

द्यघोष Voiceless, breathed Onomatopoetic

श्रनुनासिक Nasal

अनुकरणमूलक

**अनुरूपता** Assimilation श्रनुलिपि Transliteration

श्रंतर्वर्ती Intermediate, mediate

Exception अपवाद Obsolete अप्रयुक्त श्रभ्यास **Duplication** 

श्रर्द्ध-विवृत् Half-open शर्ड-संवृत् Half-close श्रद्धं-स्वर Semi-vowel

ग्रलिजिह्या, कौवा Hvula श्रलिजिह्न Hvular

अल्पप्राण Un-aspirated ऋन्यय Indeclinable

#### हिंदी भाषा का इतिहास

३१८

श्रस्पट्ट ल Dark /

ग्रादि स्वरागम Prothesis

म्राधुनिक भारतीय म्रायंभाषा New Indo-Aryan

उच्चस्थानीय स्वर High vowel उच्चारण Pronunciation

उच्चारण-स्थान Place of articulation

डिसप्त Flapped

उदासीन स्वर Neutral vowel उद्धृत शब्द Loan-word

उपकुल Sub-family (of speech) उपशाला Sub-branch (of speech)

उपसर्ग Prefix

उपसर्गात्मक अध्यय Preposition उपांत्य Penultimate उपांतिजिह्स Pharyngeal

झ्लम Sibilant घोष्ठ Lip घोष्टचं Labial ग्रोपम्य, साद्क्य Analogy

कंठच Velar, guttural फंठ-तालव्य Gutturo-palatal कंठचोल्डच Gutturo-labial जिह्नामूलीय Back guttural

र्कंपन युक्त Trilled

कर्तृवाचक संज्ञा Noun of Agency

कारक Case

| काल                                 | Tense                        |
|-------------------------------------|------------------------------|
| मूलकाल                              | radical                      |
| कृदंती काल                          | participial                  |
| संयुक्त काल                         | periphrastic                 |
| काल-रचना                            | formation of tenses          |
| वर्तमान निश्चयार्थ                  | present indicative           |
| भूत निश्चयार्थ                      | past indicative              |
| भविष्य ,,                           | future indicative            |
| वर्तमान संभावनार्थ                  | present conjunctive          |
| भूत "                               | past conjunctive             |
| आसा                                 | imperative                   |
| भविष्य आज्ञा                        | future imperative            |
| <b>थर्तमान श्र</b> पूर्ण निश्चयार्थ | present imperfect indicative |
| भूत 🤉 😘                             | past imperfect indicative    |
| भविष्य " "                          | future imperfect indicative  |
| वर्तमान ॥ संभावनार्थ                | present imperfect conjunc-   |
|                                     | tive                         |
| भूत ,, ,,                           | past imperfect conjunctive   |
| वर्तमान पूर्ण निश्चयार्थ            | present perfect indicative   |
| भूत ॥ । ॥                           | past perfect indicative      |
| भविष्य ,,                           | future perfect indicative    |
| वर्तमान " संभावनार्थ                | present perfect conjunctive  |
| भूत "                               | past perfect conjunctive     |
| िऋया                                | Verb                         |
| सकर्मक                              | transitive                   |
| <b>प्रकर्मक</b>                     | intransitive                 |
| क्रियार्थक संज्ञा                   | Infinitive, verbal noun      |

| ३२० हिंदी माषा का इतिहास |
|--------------------------|
|--------------------------|

Conjugation िक्रयारूप Mood क्रियार्थ भेट indicative तिरुचयार्थ contingent संभावनार्थ संदेहार्थ presumptive imperative ग्राजार्थ संकेतार्थ negative contingent optative धादरार्थ धाजा क्रियाविशेषण Adverb Family (of speech) कुल क्रदंत **Participle** वर्तमानकालिक कृदंत present participle भूतकालिक past participle पूर्वकालिक conjunctive participle केंद्रवर्ती समुदाय Central group खंड Paragraph Voiced घोष स्पर्श Voiced plosive जिह्ना Tongue नोक tip जिह्नाग्र front जिह्नामध्य middle पश्चिजह्वा back जिह्वामूल root जिह्नाफल blade जिह्नामुलीय Uvular

Palatal

तालव्य

तालु Palate

कोमल soft

कृत्रिम artificial

दंत्य Dental

दंत्याग्रीय Pre-dental

दंत्यमध्योय Centro-dental दंत्यम्बीय Post-dental

वंत्योच्डप ' Dento-labial, labio-dental

ৰীৰ্ষ Long ছথীত্তয Bilabial আলু Root

मूल primary यौगिक secondary

नाम denominative

संयुक्त compounded and suffixed

अनुकरणमूलक onomatopoetic

ध्यनि Sound /

ध्वनिविकार-संबंधी नियम Phonetic law

ध्वनिविज्ञान Phonetics ध्वनिश्रेणी Phoneme

ध्वनि-संबंधी, ध्वन्यात्मक Phonetic ध्वनि-संबंधी चिह्नं Phonetic sign

ध्वन्यात्मक लेखन या लिपि Phonetic transcription

नामघातु Denominative नासिका-विवर Nasal cavity

नियम, व्यापक नियम Law

### हिंदी भाषा का इतिहास

322

Pleonastic निर्यंक, स्वायिक Low vowel तिस्तस्यानीय स्वर Postposition परसर्ग Back पद्य. पिछला Person पुरुष first उत्तस second सध्यम third प्रथम Lateral पाश्चिक Suffix प्रस्थय Cardinal vowel प्रधान स्वर प्रयोगात्मक व्वनिशास्त्र Experimental phonetics प्राचीन भारतीय आर्यभाषा Old Indo-Aryan प्रामाणिक उच्चारण Standard pronunciation प्रेरणार्थक बातु Cansative **फुसफुसाह**ट Whisper फुसफुसाहट वाला स्वर Whispered vowel वल Stress वाक्य वल sentence stress धकर वल syllabic stress

वाक्य बल sentence stress
प्रकार बल syllabic stress
हान्द बल word stress
बल देना to stress
बली stressed
चलहीन unstressed
बोली Dialect
भारत-ईरानी Indo-Iranian

Indo-European Family

भारत-यूरोपीय कुल

भारतीय श्रायंभाषा Indo-Aryan speech

भाषा Language, speech भाषा-घ्वनि Speech-sound

भाषण श्रवयव Speech-mechanism

भाषा-विज्ञान Linguistics, philology, science

of language

भाषा-तत्विज्ञ Philologist

भाषा-समुदाय Group of speech
मध्यकालीन भारतीय आर्थभाषा Middle Indo-Aryan

मध्यवर्ती Inner

महाप्राण Aspirated महाप्राणस्य Aspiration

मात्रा-काल Quantity (of a vowel)

मिथ्या श्रीपस्य या सावृश्य False analogy मिश्रित स्वर Mixed vowel

मुखरता, व्यक्तता Sonority
मुखविवर Mouth cavity
मूल धातु Primary root
मूर्वन्य Retroflex

मूल शब्द, प्रातिपदिक Stem

मूल रूप

मूल स्वर Simple vowel रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय Formative Affix

Direct form

लिप Script
लिप चिह्न, ग्रक्षर Character
लिग Gender
लोप Elision

### हिंदी भाषा का इतिहास

३२४

वंशक्रम Genealogy

वंशकमानुसार वर्गीकरण Genealogical classification

वचन Number वर्ग Class

वर्गीकरण Classification कर्त्यं Alveolar

वणं Letter, alphabetic sound

वर्णमाला Alphabet वाक्य-विन्यास Construction

कर्तृवाचक वाज्यविन्यास active construction कर्मवाचक ,, passive construction

वाक्योंका Phrase
वाक्य Voice
कर्त् active
कर्म passive
वाह्य Outer

विकार Change
विकृत रूप Oblique form
विवेशी शब्द Foreign words
विपर्येय Metathesis
वियोगात्मक Analytic

विवृत् (स्वर) Open (vowel) विवृत्ति, विच्छेद Histos

विस्मयादि बोधक Interjection व्यंजन Consonants व्युत्पत्ति Derivation

शब्द-विन्यास Spelling

शब्द-समूह Vocabulary शब्दांश, ग्रक्षर Syllable

एकाक्षरी शब्द monosyllabic अनेकाक्षरी शब्द polysyllabic

शाला Branch (of speech)

श्रुति Glide

पश्चात् श्रुति off glide पूर्व श्रुति on glide

हवास Breath निःहवास out

ध्वास नाल Wind pipe संकेत Symbol संख्यावाचक Numerals

पूर्णाञ्ज संख्यावाचक cardinal कम संख्यावाचक ordinal अपूर्ण संख्यावाचक fractional समुदाय संख्यावाचक multiplicative

संघर्ष Friction संघर्ष Fricative संज्ञारूप Declension

संयुक्त किया Compound verb संयुक्त व्यंजन Consonantal group

संयुक्त स्वर Diphthong संयोगात्मक Synthetic Close (vowel) समास Compound

## हिंदी भाषा का इतिहास

| ससुच्चय बोधक          | Conjunction              |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| सहायक क्रिया          | Auxiliary verb           |  |  |  |
| सर्वनाम               | Pronoun                  |  |  |  |
| पुरषवाचक              | personal                 |  |  |  |
| निश्चयवाचक            | demonstrative            |  |  |  |
| संबंधवाचक             | relative                 |  |  |  |
| नित्यसंबंधी           | correlative              |  |  |  |
| प्रश्तवाचक            | interrogative            |  |  |  |
| <b>श्र</b> निश्चयवाचक | ındefinite               |  |  |  |
| निजनाचक               | reflective               |  |  |  |
| श्रादरवाचक            | honorific                |  |  |  |
| साधारण भ्रनुलिपि      | Broad transcription      |  |  |  |
| सानुनासिकता           | Nasalization             |  |  |  |
| साम्यास किया          | Duplicated verb          |  |  |  |
| स्थान-भेव             | Quality (of a vowel)     |  |  |  |
| स्पर्श                | Stop                     |  |  |  |
| स्पर्श-संघर्षी        | Affricate                |  |  |  |
| स्पण्ट ल              | Clear 1                  |  |  |  |
| स्फोट                 | Explosion                |  |  |  |
| स्फोटक                | Explosive                |  |  |  |
| स्वतः श्रनुनासिकता    | Spontaneous nasalization |  |  |  |
| स्वर                  | Vowel                    |  |  |  |
| भ्रादि                | initial                  |  |  |  |
| सध्य                  | middle                   |  |  |  |
| श्रंत्य               | final                    |  |  |  |
|                       |                          |  |  |  |

front central

पश्च back

स्वरतंत्री Vocal chord

स्वरयंत्र Latynx स्वरयंत्रमुख ग्रावर्ण Epiglottis स्वरयंत्र मुखी Glottal स्वराधात Accent

वलात्मक stress गीतात्मक musical, pitch

ह—कार Aspitate

महाप्राण न्यंजन aspirated consonant

महाप्राणत्व aspiration

ह्रस्व Short

## आ. अंग्रेज़ी-हिंदी

Accent स्वराधात

stress बलारमक pitch, musical गीतात्मक

Adverb कियाविशेषण

pronominal सर्वनाममूलक Affricate स्पर्श-संघर्षी Alphabet वर्णमाला

alphabetic sound वर्ण Alveolar वस्ये

Analogy श्रोपम्य, या सावृत्य

Analytic वियोगात्मक Aspirate ह-फार

aspirated consonant महाप्राण व्यंजन

महाप्राणत्व aspiration मध्यस्वरागम Anaptyxis Assimilation ग्रनुरूपता सहायक क्रिया Auxiliary verb पश्च, पिछला Back दचोष्ठच Bilahial Branch (of speech) जाखा Breath इवास तिःश्वास out प्रश्वास in to Voiceless Breathed Cardinal vowel प्रधान स्वर Case कारक प्रेरणार्थक वातु Causative केंद्रवर्ती समुदाय · Central group Change विकार लिपिचिह्न, ग्रक्षर Character वर्ग Class वर्गीकरण Classification Clear 1 स्पष्ट ल संवृत् (स्वर) Close (vowel) समास

संयुक्त किया Compound verb िकया रूप Conjugation समुच्चय बोधक Conjunction व्यंजन Consonant

Compound

consonantal group संयुक्त व्यंजन Construction वाक्य-विन्यास

active कर्त्वाचक passive कर्मवाचक

Dark / श्रस्पब्द ल Declension संज्ञा-ब्य

Declension संज्ञा-रूप
Denominative नामधातु
Dental

Dental दंत्य
Dento-labial दंत्य
Derivation व्युत्पत्ति
Dialect बोली

Diphthong संयुक्त स्वर Direct form मूल रूप

Duplicated verb साभ्यास क्रिया Duplication अभ्यास

Epiglottis स्वरयंत्रमुख भावर्ण

Exception अपवाद

Experimental phonetics प्रयोगात्मक व्यनिशास्त्र

Explosion स्फोट Explosive स्फोटक

False analogy मिथ्या भ्रोपस्य या सादृश्य

Family (of speech) कुल (भाषा-) Flapped उत्सापत Foreign words विदेशी शब्द

Formative affix रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय (रचना-

लोप

त्मक श्रनुवंघ)

Fricative संघर्षी

Elision

Friction संवर्ष

Front अन्न, अगला

Gender लिंग

Genealogical classification वंशकसानुसार वर्गीकरण

Genealogy वंश-দ্দদ Glide প্রনি

off-glide पश्चात् श्रृति on-glide पूर्व श्रृति

Glottal स्वरयंत्रमुखी

Group of speech भाषा-समुदाय Guttural कंडच

gutturo-palatal कंड-तालव्य gutturo-labial कंडचोल्ज्य back-centrural

back-guttural जिल्लामूलीय
Half-close ग्रर्व-संवृत्
Half-open ग्रर्व-विवृत्
Hiatus विवृत्ति, विच्छेद

High vowel उच्चस्थानीय स्वर

Indeclinable श्रव्यय

Indo-Aryan speech भारतीय झार्यभाषा Indo-European (Family) भारत-युरोपीय कुल

Indo-Iranian भारत-ईरानी
Infinitive कियार्थेक संज्ञा

Inner मध्यवर्ती
Inscription श्रीकत लेख
Interjection विस्मयाविबोधक

Intermediate, mediate अंतर्वेती

Labial श्रोच्च

Labio-dental do Dento-labial

Larguage भाषा
Larynx स्वरयंत्र
Lateral पाविवक

Law नियम, व्यापक नियम

Letter वर्ण Lip ओव्ड

Linguistics भाषा-विज्ञान Loan-word उड्ड् शब्द Long दीर्घ

Low vowel निम्नस्थानीय स्वर Mechanism of speech भाषण श्रवयव

Metathesis विपर्यय

Middle Indo-Aryan मध्यकालीन भारतीय भ्रायंभाषा

indicative सामान्यार्थ, निश्चवार्थ

contingent संभावनार्थ presumptive संदेहार्थ imperative आजार्थ

negative contingent सकेतार्थ optative ग्राटरार्थ

Mouth cavity मुख विवर
Nasal प्रमुनासिक
Nasal Cavity नासिका विवर
Nasalized सानुनासिक

#### हिंदी भाषा का इतिहास

#### ३३२

Nasalization सानुनासिकता Neutral vowel उदासीन स्वर

New Indo-Aryan अर्घ्युनिक भारतीय आर्यभाषा

Noun of Agency कर्तृवाची संज्ञा

Number वचन

Numeral संस्थावाचक

cardinal पूर्ण संख्यावाचक ordinal ऋम संख्यावाचक

fractional अपूर्ण संख्यानाचक multiplicative समुदाय संख्यानाचक

Old Indo-Aryan प्राचीन भारतीय स्रायंभाषा

Open (vowel) विवृत् (स्वर)
Onomatopoetic अनुकरणमूलक

Outer वाह्य

Palatal तालव्य (कठोर)

Palate तालु

hard कठोर soft कोमल artificial कृत्रिम

Paragraph खंड Participle कृषंत

present वर्तमानकालिक past भूतकालिक conjunctive पूर्वकालिक

Penultimate स्पांत्य

Person

first

second third

Phatyngeal Pitch-accent

Philologist

Philology

Phoneme

Phonetic Phonetic Law

Phonetics
Phonetic sign

Phonetic transcription

Phrase

Place of articulation

Pleonastic Post-dental Postposition

Pre-dental

centro-dental

Prefix

Preposition

Primary roots

Pronoun

personal demonstrative पुरुष

उत्तम

मध्यम

प्रथम

उपालिजिह्न

दे॰ Musical accent

भाषा-विज्ञानी

**20** Linguistics

ध्वनि-धेणी

ध्वनिसंबंधी, ध्वन्यात्मक

ष्विनिविकार-संबंधी नियम ध्वति-विज्ञान

ध्वनिसंबंधी चिह्न

ध्वन्यात्मक लेखन या लिपि

वाक्यांश

उच्चारणस्थान

निरर्थक प्रत्यय, स्वार्थिक

दंत्यमूलीय परसर्ग

दंत्याग्रीय

दंत्यमध्यीय

उपसर्ग

उपसर्गात्मक अध्यय

मूलघातु सर्वनाम

पुरुषवाचक

निरुचयवाचक

### हिंदी भाषा का इतिहास

३३४

relative संबंधवाचक

correlative नित्यसंबंधी

interrogative प्रश्नवाचक

indefinite श्रनिश्चयवाचक

reflexive निजनाचक honorific श्रादरवाचक

Pronunciation उच्चारण

Prothesis श्रादिस्वरागम

Quality (of a vowel) स्थानभेद Quantity (of a vowel) मात्राकाल

Retroflex मूर्छन्य Rolled लुंदित

Root

primary मूल secondary यौगिक

denominative नाम compound संयुक्त

onomatopoetic अनुकरणमूलक

Science of Language do Linguistics

Script स्तिप

Semi-vowel अर्द्धस्वर Short हस्य Sibilant अञ्च

Simple vowel मूलस्वर

Sonority मुखरता या व्यक्तता

Sound ब्वनि

Speech भाषा speech-sound भाषा-ध्वनि speech-mechanism भाषण-ग्रवयव Spelling शब्द-विन्यास Spontaneous Nasalization स्वतः अनुनासिकता Standard pronunciation प्रामाणिक उच्चारण Stem मुलशब्द, प्रातिपदिक Stop स्पर्श Stress ਰਕ sentence stress वाक्य-बल syllabic श्रक्षर " word হাত্ৰ ... to stress बलदेना stressed बली Sub-branch उपशाखा Sub-family उपकुल Suffix प्रत्यय Syllable शब्दांश, ग्रक्षर monosyllabic एकाक्षरी polysyllabic श्रनेकाक्षरी Symbol संकेत. प्रतीक Synthetic संयोगात्मक Tense काल radical मुल काल participial कृदंती काल periphrastic संयुक्त काल

काल-रचना

formation of tense

| present indicative           | वर्तमान निश्चयार्थ          |
|------------------------------|-----------------------------|
| past indicative              | भूत "                       |
| future indicative            | सविष्य "                    |
| present conjunctive          | वर्तमान संभावनार्थ          |
| past conjunctive             | भूत "                       |
| imperative                   | आज्ञा                       |
| future imperative            | भविष्य श्राज्ञा             |
| present imperfect indicative | वर्तमान श्रपूर्ण निरुचयार्थ |
| past imperfect indicative    | भूत ,, ,,                   |
| future imperfect indicative  | सविष्य ,, ,,                |
| present imperfect con-       | वर्तमान ,, संभावनार्थ       |
| junctive                     |                             |
| past imperfect conjunctive   | भूत "                       |
| present perfect indicative   | वर्तमान पूर्ण निश्चयार्थ    |
| past perfect indicative      | भूत "                       |
| future perfect indicative    | भविष्य ,, ,,                |
| present perfect conjunctive  | वर्तमान ,, संभावनार्थ       |
| past perfect conjunctive     | भूत " "                     |
| Tongue                       | जिह्ना                      |
| back                         | पश्च-जिह्ना                 |
| blade                        | जिह्ना-फल                   |
| front                        |                             |
| middle                       | बिह्वा-मध्य                 |
| root                         | जि <b>ह्वामू</b> ल          |
| tip                          | नोक                         |
| <b>Transliteration</b>       | श्चनुलिपि                   |
| Trilled                      | कंपनयुक्त                   |
|                              |                             |

Unaspirated ग्रह्पप्राण Unstressed बलहीन

ग्रलिजिह्ना, कौवा Uvula

ग्रलिजिह्न Hvulat कठच Velar ऋिया Verb

सकर्मक transitive द्यकर्मक intransitive क्रियार्थक संज्ञा Verbal noun

वाच्य Voice

active कर्स passive घोव Voiced

घोष स्पर्ध voiced plosive

Voiceless, breathed श्रघोष Vocabulary शब्दसमृह Vocal chords स्वरतंत्री Vowel स्वर

initial ग्राहि middle सध्य final. ग्रंत्य front श्रप central श्रंतर back पश्च Whisper

Whispered vowel फूसफूसाहटवाला स्वर

फुसफुसाहट

Wind-pipe इवास नाल

ХŹ

# ञ्चनुक्रमिशका

सूचना—साधारण श्रंक पाराग्राफ़ के सूचक हैं तथा मोटे टाइप के श्रंक भूमिका के पृष्ठों के सूचक हैं।

अ, अंग्रेज़ी अ के स्थान पर १६०, अंग्रेज़ी अं के स्थान पर १६०, अंग्रेज़ी ए के स्थान पर १६०, अंग्रेज़ी बोज के स्थान पर १६१, इतिहास ८६, फ़ारसी अ के स्थान पर १५७, हिंदी १२ —अइया अंतवाली कर्तृवाचक संज्ञा ३१३ अंक, देवनागरी या नागरी ८६, नवीन शैली ८७, प्राचीन शैली ८६, ब्राह्मी ८६

षंधेज़ी, उद्धृत शब्द ७१, उद्धृत शब्दों में ध्वनिपरिवर्तन १६०, उपसर्ग १७६, ध्वनिसमूह १५६, भाषा ३६

श्रम्र स्वर १० श्रमोष ध्वनि, परिभाषा १ श्रमानक ३३४ अज, फ़ारसी-अरबी कारक २५४ श्रदाई २७६ श्रतरसों ३३४ अधिकरण २५२ —श्रन श्रंतवाली कियार्थक संज्ञार्थो की व्युत्पत्ति ३१२ श्रनिश्चयवाचक सर्वनाम २६८ श्रनुदात्त स्वर, चिह्न प्रणाली १६६ श्रनुनासिक, इतिहास १२६, वैदिक १, हिंदी ५७-६३ श्रानुनासिक स्वर, इतिहास ६४-६६, हिंदी ३१-३२ श्रनुरूपता, श्रंग्रेज़ी उद्धृत शब्दों में १६४, हिंदी में १४७ श्रानुलिपि, उदू<sup>९</sup> की देवनागरी में १५५, देवनागरी की उद्दूष में १५४ **अनुस्वार, वैदिक** १,२

न्नन्तस्थ, परिभाषा १ अन्दर, अधिकरण कारक के अर्थ अर्द्धस्वर, इतिहास १४४, हिंदी ७६, में २५३ ब्रन्यपुरुष सर्वनाम २८३ अपना २६६ श्रपभ्रंश, भाषाएँ ४७, भाषा काल ४८ श्रपादान कारक २४६ श्रपूर्ण किया चोतक क्रदंत ३१४ अपूर्व संख्यावाचक २७६

7 4 3

श्रव ३३० श्रवेर ३३४ श्रवै ३३० भ्रमी ३३० अमेरिका की भाषायें ३७ श्राव २७८

श्ररबी, उद्धृत शब्द ७०, ध्वनिसमूह वर्णमाला से तुलना १५६,

भाषा ३६

श्रर्थ, संप्रदान कारक के अर्थ में २५३ श्रर्द्ध-तत्सम ६६ श्रर्द्ध-मागघी प्राकृत ४७ .

श्रर्द्ध-विवृत् स्वर १०

ग्रर्द्धसंवृत् स्वर १०

अलबेनियन उपकुल ३६

श्रतिनिह्न १५०

श्रतिफ़-हम्ज़ा १५० ञ्रलपप्राण्, परिभाषा १

श्रवधी, बोली ६६, साहित्य ७६,

स्वराघात १७०

घपेचा, अपादान कारक के अर्थ में अवस्ता ४०

श्रव्यय ३२८

त्रशोक की धर्म-लिपियाँ ४६

अष्टछाप ८०

श्रसंयुक्त व्यंजन, हिंदी-परिवर्तन

संबंधी कुछ साधारण

नियम १०३

श्रसमिया ५८

अस्पष्ट ल् १६३

१५०, फ़ारसी तथा उर्दू श्रस्ती वाली संख्यार्श्रों की व्युत्पत्ति

707

श्रहीरवाटी ५५

श्रहुठ २७६

चॅ, अंग्रेज़ी १५६, १६०

**अ, अरवी १५०, उद्देकी अनु**लिपि

१५५

र्श्न, हिंदी ३० अ, फ़ारसी १५२ था अंग्रेज़ी यें के स्थान पर १६०, अंग्रेजी या के स्थान पर १६०, र्श्रे भेज़ी श्रों के स्थान पर १६०, श्रापस २६६ श्ररबी ऐन् (८) के स्थान पर श्रायलैंड की भाषा ३६ १५७, इतिहास ८७, प्रधान आरयेनियन उपकुल ३६ के स्यान पर १५७, हिंदी १३ -म्रा-, नामधातु का चिह्न ३२६, लगाकर बना कर्मवाच्य ३२४. हिंदी प्रेरगार्थक ३२४ -श्रा अन्तवाले हिंदी भूतकालिक कृटंत रूपों की व्युत्पत्ति ३१० श्राइसलैंड की भाषा ३६ श्रागे, श्रपादान कारक के अर्थ में २५३ श्राज ३३४ ब्राज्ञा, हिंदी रूपों की व्युत्पत्ति ३१६ श्राठ वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति २६३

श्राद्खाचक सर्वनाम ३०० श्राद्सर्थ श्राज्ञा, न्युत्पत्ति—प्रथम मत ३१६, द्वितीय मत ३२४ श्राधा २७६ श्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाषा, वर्गी-

करण ५१, वचन २४३, संचिप्त वर्णन ५४ श्राप, श्रादरवाचक ३००, निजवाचक 338 स्वर १०, फ़ारसी अन्त्य अह् आर्ट्य, भारत में आगमन के मार्ग ४१, भारत में दो बार श्राना ४३. मूल स्थान ४१ **ब्रार्थ्य उपकुल, विस्तृत वर्णन ३**६, संचिप्त उल्लेख ३८ भार्य कुल ३५ श्रावृत्ति संख्यावाचक २८१ श्रासामी भाषा ५८ श्रास्टेलिया की भाषायें ३७ चाँ, हिंदी १४, हिंदी में अंग्रेज़ी च तया औं के स्थान पर १६० च्या प्रधान स्वर १० इ. श्रेंग्रेज़ी इ के स्थान पर १६०, श्रंधेज़ी ॅके स्थान पर १६०, इतिहास ६२, प्रधान स्वर १०, फ़ारसी इ के स्थान पर १५७, फारसी ए के स्थान पर १५७,

हिंदी २३

-- इ त्रंतवाले बन पूर्वकालिक कृदंत उत्कली ५७ रूपों की व्यत्पत्ति ३११ इटली की भाषा ३६ डटैलिक उपकुल ३६ इतना ३०१ इते ३३१ इधर ३३२ इन २६३ इन्हें २६३ इमि ३३३ इस २६३ इसे २६३ इॅ, वैदिक अर्द्धस्वर २,३ इ हिंदी २४ ई, श्रंग्रेज़ी ई के स्थान पर १६०, इतिहास ६१, फ़ारसी ई के उपालिजिह्न १५० ईरानी शाखा, कालविमाग ४० उ, अंग्रेज़ी उ के स्थान पर १६०, इतिहास ८६, फ़ारसी उ के स्थान पर १५७, फ़ारसी ब्रो उस २६४ के स्थान पर १५७, हिंदी १६ उसे २६४ उच्ची भाषा ५४ उड़िया, माषा ५७, लिपि ५७, ८५ जु हिंदी २०

उतना ३०१

उत्चिप्त, इतिहास १३४, परिभाषा ३. हिंदी ६८ उत्तमप्ररुष सर्वनाम २८४ उदात्त-स्वर. चिह्न प्रणाली १६६ उदासीन स्वर ३० उघर ३३२ उन २६४ उन्हें २६४ उपकरण कारक २४६ उपध्मानीय १,२,४ उपनागर अपभ्रंश ४८ उपसर्ग, अंग्रेज़ी १७५, तत्सम १७२, तद्भव १७३, फ़ारसी-ग्ररबी १७४, विदेशी १७४ स्थान पर १५७, हिंदी २२ उर्दू जन्म तथा विकास ६०, देवनागरी अनुलिपि १५६, लिपि ⊏३, वर्णमाला १५४, शब्दार्थ ६१, साहित्य ६२, हिंदी से भेद ६१ उँ वैदिक अर्द्धस्वर २.३ ज, अंग्रेज़ी ज के स्थान पर १६०,

इतिहास ६०, प्रधान स्वर १०, 🦞 हिन्दी २७ हिंदी २१ जपर, श्रधिकरण कारक के अर्थ में 243 ऊष्म, परिभाषा १, वैदिक १ ऋ, उचारण २, हिन्दी में ८ भगवेद, भाषा ऐसा ३०१ ४४, रचना काल ४४, संपा-

दन ४४ 雅 そ लू, उचारण २ ए, अंग्रेज़ी श्रह के स्थान पर १६१, श्रंग्रेजी इस्रं के स्थान पर १६१, अंग्रेज़ी एह के स्थान पर १६१, अंग्रेज़ी ऍर्य के स्थान ब्रोडी माषा ५७ पर १६१, इतिहास ६३, प्रधान स्वर १०, फ़ारसी ए के स्थान पर १५७, हिन्दी २५ एक वाली संल्याओं की न्युत्पत्ति २ ६६ श्रो, पाली ६, हिन्दी १७ एवेर ३३० ष्टु, श्रंग्रेज़ी ष्टुं के स्थान पर १६०, पाली ५, हिन्दी २६ ऍ, प्रधान स्वर १०, हिन्दी २८ ऍ हिन्दी २६

फ़ारसी ज के स्थान पर १६७, ऐ, अंग्रेजी अइ के स्थान पर १६१, श्रंग्रेज़ी एँ के स्थान पर १६०. अंग्रेजी ओंह के स्थान पर १६१. इतिहास ६८, फ़ारसी श्रइ के स्थान पर १५७, हिंदी ३४ ऐन् अरबी १५१ एँ. अंग्रेजी १४६, १६० र, अंग्रेज़ी १५६, १६० चो, अंग्रेज़ी घोउ के स्थान पर १६१, श्रंग्रेजी श्रोंश्रं के स्थान पर १६१, इतिहास ८८, प्रधान स्वर १०, फ़ारसी श्रो के स्थान पर १५७, हिन्दी १⊏ श्रोष्ठ्य स्पर्श, इतिहास, वैदिक १, हिन्दी ४६-५२ श्रों, प्रधान स्वर १०, हिन्दी १६ श्रॉ हिन्दी १५ थाँ, अंग्रेज़ी अउ के स्यान पर १६१, इतिहास ६६, फारसी श्रउ के स्थान पर १५७, हिन्दी ३४ श्रीर ३३ ४

क्, त्रारबी १५०, इतिहास १०५, कहाँ ३३१ फ़ारसी कु के स्थान पर १५७, फ़ारसी के के स्थान पर १५७, हिन्दी ३७ कंठ्य स्पर्श, इतिहास १०४-१०८

वैदिक १, हिन्दी ३७

कच्छी बोली ५४

कद ३३० कनारी ३७

कने २४८

कनौजी ६५ क्ब ३३०

कबीरदास ७८

कबै ३३०

कभी ३३०

करें हिन्दी संबंध कारक की व्यु-त्पत्ति २५१

कर, पूर्वकालिक कुदन्त चिह्न ३११

करण कारक २४५, २४६ करोड २७७

कर्ता २४५

कर्त्वाचक संज्ञा ३१३

कर्म कारक २४६

कर्मवाच्य ३२४

कल ३३४

का २५१

काज २४८

काप्टिक माषा ३६

कारक, संस्कृत २३८, हिन्दी २३८ कारक-चिह्नों के समान प्रयुक्त श्रन्य

शब्द २५३

कारक चिह्न, हिन्दी-ब्युत्पत्ति २४४ कारण, करण-कारक के अर्थ में २५३ कार्नवाल की भाषा ३६

काल, ऐतिहासिक वर्गीकरण ३१६, संस्कृत कालों के अवशेष ३१६. संस्कृत कुदन्तों से बने ३२२. संचिप्त वर्गीकरण ३१४, संख्या ३१५

कालवाचक कियाविशेषण २३०,३३४ काश्मीरी, भाषा ४०, लिपि ८५

कि ३३४

कितना ३०१

कितै ३३१

किघर ३३२

किन २६७

किन्हीं २६८

किन्हें २६७

किमि ३३३

किस २६७ किसी २६८ किसे २६७ की, संबंध कारक २५१ कीलाचर लिपि ४० कुछ २६८ क्रिटिल लिपि ८५ क्रमाउँनी ५८ क्रमारपाल चरित ७७ कमारपाल प्रतिबोध ७७ कुल, परिभाषा ३५ कुलई भाषा ५६ कृदन्त ३०६ के, संबंध कारक २५१,संप्रदान २४७ केन्टम् समूह ३८ केवेर ३३० केर्, संबंध कारक २ ५ १ केल्टिक उपकुल ३६ केशवदास ८० कैयी लिपि ५७, ८५ कैसा ३०१ को, कर्म २ ४६, ब्युत्पत्ति ट्रम्प के अनु-सार २४६, संबंध कारक २५१ कोई २६८ कोडी २६६

कोरियन भाषा ३७ कोल भाषाएँ ३७ कौ, संबंध कारक २५१ कौन २६७ क्या २६७ क्यों ३३२ क्योंथली भाषा ५६ क्रम संख्यात्राचक २८० किया, सहायक ३०४, साभ्यास ३२७, हिन्दी ३०२ कियामूलक कियाविशेषण ३३ ४ क्रियार्थक संज्ञा ३१२, मनिष्य श्राज्ञा के लिये प्रयोग १२२ कियाविशेषण्, उत्पत्ति ३२६, किया-मूलक २२४, संज्ञामूलक २२४, सर्वनाममूलक ३३०-३३३ उर्द की अनुलिपि १५५, हिन्दी ३६ ्व, इतिहास १०६, फारसी ख़, के स्थान पर १५७, हिन्दी ३८ खड़ी बोली ६४ खडी बोली गद्य = ? खख २७८ खरोष्टी लिपि ⊏३ खल्ताही बोली ६६

खस-कुरा भाषा ४८
खानदेशी बोली ४४

ख़, उर्दू अन्नलिपि १४४, फ़ारसी
१४२, हिन्दी ७२
खुसरो ७८
खु अरबी १४०
गृ अरबी १४०, इतिहास १०७,

१५७, फ़ारसी ग् के स्थान पर १५७, फ़ारसी ग़् के स्थान पर १५७, हिन्दी ३६

फ़ारसी कु के स्थान पर

गढ़वाली ५=
गाथिक भाषा ३६
गाल भाषा ३६
गीतात्मक स्वराघात, परिमाषा १६५
गुजराती, भाषा ५५, लिपि ५५, ८५
गुग्रावाचक सर्वनाम ६०१
गुप्त लिपि ८५
गुरुमुखी लिपि ५५, ८५
गोरखनाथ ७८
गोरखाली भाषा ५८
ग्रंथ साहब ५५
ग्रेस उपकुल ३६
गोस २८२
ग्र, उद्वीकी अञ्चलिपि १६६, फारसी

१५२, हिन्दी ७३

च, इतिहास १०८, हिन्दी ४०
घोषघ्विन, परिमाषा १
ङ् इतिहास १२६, फ़ारसी ङ् के स्थान
पर १५७, हिन्दी ५७
च, श्रंग्रेज़ी च के स्थान पर १६३,
इतिहास १२२, फ़ारसी च्
के स्थान पर १५७, हिदी ५३
चन्द कवि ७८
चार वाली संख्याओं की ज्युत्पत्ति २६६
चालीस वाली संख्याओं की ज्युत्पत्ति

चाहे ६६ ६ चौराना २८१ चौथा २८० चौथाई २७६ चू अंग्रेज़ीव्यंजन१६६,फ़ारसी१६२ छ, इतिहास १२६, हिन्दी ६४ छठा २८० छत्तीसगढ़ी ६६

झ से युक्त सहायक किया की
व्युत्पत्ति ३०८
छः वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति २६१
ज् अंग्रेज़ी ज् के स्थान पर १६३,
अंग्रेज़ी जु के स्थान पर

१६३, इतिहास १२४, जिघर ३३२ फ़ारसी ज के स्थान पर जिन २६६ १५७ फ़ारसी जु के स्थान जिन्हें २६५ पर १५७, हिन्दी ४४ ज ग्रादरसूचक श्राज्ञार्थ की व्युत्पत्ति , ३२४, कर्मवाच्य के रूपों की व्युत्पत्ति ३२४

जगनिक ७६ जटकी बोली ५४ जद ३३० जफ़ेटिक कुल ३५ जब ३३० जबै ३३० जमी ३३० नयप्ररी ५५ नर्मन भाषा ३६ नर्मनिक उपकुल ३६ जहाँ ३३१ जाट बोली ६ ५ जानो ३३४ जापानी भाषा ३७ नायसी ७६ नार्नियन भाषा ३८ जितना ३०१ जिते ३३१

जिमि ३३३ जिस २६५ जिसे २६५ निह्वामूलीय १,२,४

जेबेर ३३० जैसा ३०१ जो २६५, ३३५ जौनसारी भाषा ५६

ज्यों ३३३

ज अंग्रेज़ी १६२, अंग्रेज़ो मु के स्थान पर १६३, अरबी १५०, उद् की अनुलिपि १४४, फ़ारसी १४२, फ़ारसी द के स्थान पर १५७, हिंदी ७६

ज्रिये, करण कारक के अर्थ में २४३ ज़ेक भाषा ३६

 जु. श्रंग्रेज़ी व्यंजन १६२, उर्दृ की अनुलिपि १५५, फ़ारसी 843

ज्, त्रारवी १५०, उर्दू को प्रतुलिपि १५५

<u>ज</u>्, उद्दें की श्रतुलिपि १४४ म्, इतिहास १२४, हिंदी ५६ माट ३३४

म्, अंग्रेज़ी १६३; अरबी १४०, डू, अंग्रज़ी व्वति १६३ उर्द की अनुलिपि १५५, इ, इतिहास ११२, हिंदी ४४ फ़ारसी १५२

म् अरवी १५० न्, इतिहास १२७, हिंदी ८, ५८ ण्, इतिहास १२८, हिंदी ८, ५६ ट्, अंग्रेज़ी टू के स्थान पर णिजन्त या प्रेरणार्थक धातु ३२५ पर १६३, इतिहास १०६, हिंदी ४१

द्यूरानिक उपकुल ३६ ट्र, अंग्रेज़ी ध्वनि १६३

ट्, श्रंग्रेज़ी थू के स्थान पर तत्सम, उपसर्ग १७२, प्रत्यय १७६, १६३, इतिहास ११०, हिंदी

४२

ठाई २४८ ठीक ३३४

ड्, श्रंग्रेज़ी डू के स्थान पर १६६, तब ३३० इतिहास १११, हिंदी ४३ तन ३३० हच, उद्धृत शब्द ७४, माषा ३६ तमी ३३० डेढ़ २७६

डेनमार्क की माषा ३६

डोगरी बोली ५५ ड़् इतिहास १३६, उट् की अनुलिपि

१५५, हिंदी ६८

ढाई २७६

ढ़, इतिहास १३७, हिंदी ६६ १६२, अंग्रेज़ी श्के स्थान त्, अंग्रेज़ी ट्रके स्थान पर १६३, इतिहास ११३, फ़ारसी तू के स्थान पर १५७, हिन्दी ४५

टक्करी या टाकरी लिपि ५५, ८५ तई, कर्म कारक का चिह्न २५३. व्युत्पत्ति २४८

तडके ३३४

शब्द ६६

तद ३३०

तद्मव, उपसर्ग १७३, प्रत्यय १७७, शब्द ६८

तरसों ३३०

तहाँ ३३०

श्रन्तवाले हिन्दी वर्तमान 780 -ता कृदन्त रूपों की तुक २८६ कालिक व्युत्पत्ति ३०६ तुम २६१ ताई २४८ तुम्हारा २६२ ताज़ीकी भाषा ४० तुम्हें २६१ तात्कालिक कृद्न्त ३१४ तुरंत या तुरत ३३४ तातारी भाषा ३७ तुर्की, उद्धत शब्द ७१, भाषा ३७ तुलसीदास ७६ तामिल भाषा ३७ त्रानी कुल ३७ तालव्य स्पर्श १ तें या ते २५० तिग्रना २८१ तितना ३०१ तेवेर ३३० तितै ३३१ तेरा २६२ तिधर ३३२ तेलगू भाषा ३७ तिन २६६ तै २८६ तिन्हें २६६ तैसा ३०१ तिज्यती-चीनी कुल ३६ तो २६०, ३३५ त्यों ३३३ तिमि ३३३ तिस २६६ त् अरवी १५०, उद्धे की अनुलिपि तिसे २६६ 244 तिहाई २७६ थ्, अंग्रेज़ी थ्, के स्थान पर १६३, तीजा २८० इतिहास ११४, हिन्दी ४६ तीन वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति था ३०६ 245 थ् अंग्रेज़ी १६३, अरबी १५० तीसरा २८० द, अंग्रेज़ी डू के स्थान पर १६३,

तीस वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति

श्रंथेज़ी द् के स्यान पर

द के स्थान पर १५७, हिन्दी ४७

दर्जन २८२ दन्त्य स्पर्श, इतिहास ११३-११६, वैदिक १, हिन्दी ४५-४८

दरद, भाषा ४०. शाखा ३८ दर, फ़ारसी-अरबी कारक २५8 दस वाली संख्याचों की व्युत्पत्ति ३६५ दिशावाचक सर्वनाममूलक क्रिया-

विशेषण ३३२-३३३

दुगुना २८१ दूजा २८० दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम २९४ दूसरा २८०

देवनागरी, श्रंक ८२, उर्दू की श्रनु-लिपि १५४, लिपि ८२ देशी, प्रत्यय १७७, शब्द ६६

दो वाली संल्यात्रों की व्युत्पत्ति २५७

द्राविड् कुल ३७

द्वारा २५३

फ़ारसी १५२

दु अरबी १५०

१६१, इतिहास ११६, फ़ारसी घ्, इतिहास ११६, हिन्दी ४८ ट् के स्थान पर १५७, फ़ारसी घातु, परिभाषा ३०३, वर्गीकरण ३०३ ध्वनि, अरबी फ़ारसी उर्दू-तुलना-त्मक ढंग से १५५ ध्वनिपरिवर्तन, श्रंग्रेज़ी उद्धृत शब्दों में

१६०, फ़ारसी शब्दों में १५६, विदेशी शब्दों में १४६

ध्वनिश्रेगी ६

ध्वनिसमूह, श्रंग्रेज़ी १५६, श्ररबी १५०, पाली ६, प्राकृत ६, फ़ारसी १५२, वैदिक १-३, संस्कृत ४

न्, इतिहास १२६, फ़ारसी न् के स्थान पर १५७, हिन्दी ६०

नंददास ८० नरपति नाल्ह ७७ नरसिंह मेहता ५५ नरसों ३३ ४

नव्वे वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति २७३

नहीं ३३४

न्ह्, इतिहास १३०, हिन्दी ६१ द्, अंग्रेज़ी १६३, अरबी १५०, ना अन्तवाली कियार्थक संख्याओं की व्युत्पत्ति ३१२

नागर अपभ्रंश ४८, ५५

नागरी, ग्रंक ८६, लिपि ८५, शब्द को न्युत्पत्ति ८५ नामधातु ३२६ नार्वे की भाषा ३६ नार्स भाषा ३६ निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम २६३ निजवाचक सर्वनाम २६६ नित्यसंबंधी सर्वनाम २६६ निमित्त २५३ निश्चयवाचक सर्वनाम २६३, २६४ नीचे २५३ ने २४५ नेपाली, भाषा ५८, लिपि ५८, ८५ नेवारी भाषा ५८ नौ वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति २६४ प्, इतिहास ११७, फ़ारसी प् के स्थान पर १५७, हिंदी ४६ पंजाबी ५४ पउवा २७६ पचास वाली संल्याओं की व्युत्पत्ति 339 पद्मावत ६६,७६ पर, समुच्चय वोषक ३३५, हिंदी अधिकरण कारक २५२ परसों ३३४

परिमाण्वाचक सर्वनाम ३०१ पर्वतिया माषा ५८ पश्च स्वर १० - को दभागित्रार पश्चिमी, पंजाबी ५४, पहाड़ी ५८, हिंदी ५६ पश्तो, उद्धृत शन्द ७०, भाषा ४० पहलवी घ्वनिसमूह १५२, भाषा ४० पहला २८० पॉचवॉ २८० पाँच वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति पार्श्विक, इतिहास १३३, परिभाषा ३, हिंदी ६ ४ पाली, ऋिया ३०२, ध्वनिसमूह माषा ४५, ४६ पाव २७६ पास २५३ पाहि २४८ पिशाच भाषा ४० पुरानी हिंदी ७७ प्ररुपवाचक सर्वनाम २८५-२६२ पुर्तगाली, उद्धृत शब्द ७४, भाषा ३६ पुर्हिंग, हिंदी शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन २४२, हिंदी राज्दों की व्युत्पत्ति २४२

पूर्ण िकया द्योतक क्रदन्त २१४ पूर्ण संख्यावाचक, हिंदी २५६, हिंदी संस्कृत तथा आप्त प्राकृत रूप २८३

पूर्वकालिक इन्दन्त ३११ पूर्वी, पहाड़ी ५८, हिंदी ५६ पृथ्वीरान रासो ७८ पै २५२ पैशाची शाखा ३८,४० पोलैंड की भाषा ३६ पौन २७६ प्रति, कर्म कारक के अर्थ में २५३

प्रत्यय, तत्सम १७६, तद्भव १७७, देशी १७७, फारसी-ग्ररबी २३७, विदेशी २३७

प्रधान स्वर १० इतिहास के स्थान प्रशान्त महासागर की माषायें ३७ ५१ प्रशान्त महासागर की माषायें ३७ ५१ प्रशान्त माषा ३६ —ब अन्तवाली कि प्रश्नवाचक सर्वनाम २६७ रूपों की व्याकृत, किया ३०२, ध्विनसमूह ६, ब अन्तवाले मविष्य साहित्यिक ४७ ३२१ प्राचीन मारतीय आर्यभाषा काल ४४ बंगाली, लिपि ५३ प्रेरसार्थक धातु ३२५ बंदू कुल ३७ फ्, अंग्रेज़ी फ् के स्थान पर १६३, बंदेली बोली ६६

इतिहास ११८, फ़ारसी फ़् के स्थान पर १६७, हिंदी ६० फ़्सफ़ुसाहट वाले स्वर २० फ़्लेमिश ३६ फ़्लेमिश ३६ फ़्लंमिसी, उद्धृत शब्द ७४, माषा ३६ फ़्लंभेज़ी १६३, अरबी १६०, उर्दू की अन्नुलिपि १६६, फ़ारसी १६२, हिंदी ७७ फ़ारसी, उद्धृत शब्द ७०, ब्वनिसमूह १६२, मापा ४०, शब्दों में ब्वनिपरिवर्तन १६६ फ़ारसी-अरबी, उपसर्ग १७४, प्रत्यय २३७

ब् अंग्रेज़ी व् के स्थान पर १६३, अंग्रेज़ी व् के स्थान पर १६३, इतिहास ११६, फ़ारसी ब् के स्थान पर १५७, हिंदी ४१

—ब श्रन्तवाली क्रियार्थक संज्ञाश्रों के रूपों की व्युत्पत्ति ३१२ ब श्रन्तवाले मिक्य काल की व्युत्पत्ति ३२१

बंगाली, लिपि ४८, ८४, भाषा ४८ बंटू कुल ३७ बंघेली बोली ६६ वितस्वत अपादान कारक के अर्थ में २५३

बरन ३३५ बरे २४८ वलगेरिया की प्राचीन भाषा ३६ वलात्मक स्वराघात, परिभाषा १६ ४ बल्ची माषा ४०

बहुवचन, हिंदी के चिह्नों की व्युत्पत्ति

वाँगरू बोली ६५ बाटै, संप्रदान कारक २४८, सहायक

किया ३०८

बाल्टिक शाखा ३६ वाल्टो-स्लैबोनिक उपकुल ३६ वास्क भाषा ३८

वाहिर ३३४

विचोली बोली ५%

विहारी, कवि ८०, माषा ५६ वीच, श्रधिकरण् कारक के अर्थ में २५३

वीसवॉ २८०

वीस वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति २६६ बुदेली बोली ६६

वोहेमियन ३६

व्रज, भाषा ६५, साहित्य ६६

ब्राह्मी, अंक ८६, लिपि ८२

म् इतिहास १२०, हिन्दी ५२ भविष्य त्राज्ञा के रूपों की ज्यत्पत्ति 3 8 3

मविष्य काल, ग अन्तवाला ३२१, ब अन्तवाला ३२२, ल अन्त वाला ३२१, ह त्रन्तवाला ३२०

भविष्य निश्चयार्थ ३२०, ३२१ भारत-ईरानी उपकुल, विस्तृत वर्णन ३६, संनिप्त उल्लेख ३८ भारत-जर्मनिक कुल ३५

भारत-यूरोपीय कुल, विस्तृत वर्णन ३८, संचित्र उल्लेख ३५

भारतीय श्रार्थ्यभाषा, श्राधुनिककाल ४८, प्राचीनकाल ४४, मध्य-

काल ४६, शाखा ३८, ४१

भाषाकुल, वर्गीकरण ३५ भाषा-ध्वनि ६

मी ३३५

मीतर, अधिकरण कारक के अर्थ में २५३, क्रियाविशेषण ३३४ भीली बोली ५५

भूतकालिक कुटन्त, भूत निश्चयार्थ के लिए प्रयोग ३२२, व्युत्पत्ति

३१०

भूत निश्चयार्थ, काल ३२२, व्युत्पत्ति ३२४ भूत संभावनार्थ ३२२ भोजपुरी बोली ५७, ६७ मोर ३३४ म् इतिहास १३१, फ़ारसी म् के स्थान पर १५७, हिन्दी ६२ मगही बोली ५७ मभ २८६ मध्य, अधिकरण कारक के अर्थ में २५३ मध्य-ग्रफीका कुल ३७ मध्यदेश ४४, ५६ मध्यकालीन भारतीय श्रार्थभाषा-काल ४६ मध्यमपुरुष सर्वनाम २८६-२६२ मध्यस्वर १० मराठी ५ ८ मलयालम ३७ महाजनी लिपि ५६, ८५ महाप्राण, परिमाषा १ महाराष्ट्री, श्रपभ्रंश ४८, प्राकृत ४७ मागधी, अपभ्रंश ४८, प्राकृत ४७ माध्यमिक पहाड़ी ५८ मानो ३३४ मारवाड़ी बोली ५५

मारे, करण कारक के ऋर्थ में २५३ मालवी बोली ५५ मुम २८६ मुमे २८६ मूर्द्धन्य स्पर्श, इतिहास १०६-११२, वैदिक १, हिन्दी ४१-४४ मूलकाल ३१५ मूलरूप, हिन्दी संज्ञा के २३६ मूलशब्द, परिभाषा १७१ मूलस्वर, श्रंग्रेज़ी १५६, इतिहास ⊏६-६३ वैदिक १, हिन्दी १० में २५२ मेरा २६२ मेरुतुंग ७७ मेवाडी बोली ५५ मेवाती बोली ५५ में, ब्रज अधिकारण कारक २५२, सर्व-नाम २८५ मैथिली बोली ५७, लिपि ५७, ८५ मैले-पालीनेशियन कुल ३७ मो २८८ मोड़ी लिपि ५८ म्ह्, इतिहास १३२, हिन्दी ६३ य्, इतिहास १४५, फ़ारसी य् के स्थान पर १५७, हिन्दी ७६

यह २६३ यहाँ ३३१ यृट्स्कन भाषा ३८ यूरल-श्रलटाइक कुल ३७ ये २६३ यों ३३३ यु, वैदिक ४ र्, अंग्रेज़ी---लुंठित और संघर्षी १६३, स्थान पर १५७, हिन्दी ६६ र्ह, हिन्दी ६७ रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय, हिन्दी इतिहास १७१

रहना ३०८ राजस्थानी भाषा ५५ रामचरित मानस ६६, ७६ रीतिवाचक कियाविशेषण ३३३. लिंग भेद, प्राकृतिक २४०, व्याकरण

338 रूमानिया की भाषा ३६ रूस की भाषाएँ ३६ रेक्ता ६२ रेख्ती ६२ .र्, श्रंग्रेज़ी संघर्षी १६३ ल् अंग्रेज़ी अस्पष्ट १६२ अंग्रेज़ी न् के स्थान पर १६४, अंग्रेज़ी

लू के स्थान पर १६३, श्रंग्रेज़ी स्पष्ट १६३, इतिहास १३३, फ़ारसी लुके स्थान पर १५७. हिन्दी ६४ लंडा लिपि ५४, ५५ -ल अन्त वाले मोजपुरी भूतकालिक क्रदन्त रूपों की व्युत्पत्ति ३१० इतिहास १३४. फ़ारसी र के ल अन्त वाले मारवाडी आदि के भविष्य रूप ३२१

लरिया बोली ६६ लल्लू लाल ८१ लहंदा माषा ५४ लाख २७६

लिंग परिवर्तन, संस्कृत शब्दों का हिन्दी में २४२.

संबंधी २४०, हिन्दी किया में ३२२, हिन्दी संज्ञा में २४१ लिथूएनियन भाषा ३६

लिपि, श्रासामी ५८, उडिया ५७,८५, उद् ⊏४, काश्मीरी ⊏५, कीलाचर ४०, कैयी ५७, ८५. खरोष्टी द्र३, गुजराती ५५, ८४, गुरुमुखी ५५, ८५,

टक्करी या टाकरी ४५, ८५, देवनागरी ८२, नागरी ८५, नेपालो ४८, ८५, वंगला ५८, ८५, ब्राह्मी ८३, महाजनी ४६, ८५, मैथिली ५७, ८५, मोड़ी ५८, लंडा ५४, शारदा ४१, ८५

लिये २४७
लुंटित, इतिहास १२४, परिभाषा ६,
हिन्दी ६६, ६७
लेटिस भाषा ३६
लेटिन, उपकुल ३६, भाषा ३६
लोप, फ़ारसी उद्धृत शब्दों में १४७
ल्ह, हिन्दी ६४
लू, श्रंग्रेज़ीध्विन १४६,श्रवीं १४०,
१४१
ळ्, वैदिक ध्विन १, २, ४

ळ्, वैदिक घ्वनि १, २, ४ ळ्ह्, वैदिक घ्वनि १, २, ४ च्, अंग्रेज़ी १६३, अंग्रेज़ी व के स्थान पर १६३, इतिहास १४३, फ़ारसी व के स्थान पर १५०, हिन्दी ७८

वचन, हिन्दी २४३ वर्णमाला, उर्दू १५४ वर्तमान कालिक कुदन्त, भूत संभाव-

नार्थ के लिये प्रयोग ३२२,

च्युत्पत्ति ३०६
वर्तमान निश्चयार्थ ३२०
वर्तमान संमावनार्थ, हिन्दी रूपों की

च्युत्पत्ति ३१७
वर्नाक्यूलर हिन्दुस्तानी ६३
वर्ल्लम संप्रदाय ६५
वर्ल्लमाचार्य ७६
वह २६४
वहाँ ३३१

-वा-, हिन्दी प्रेरणार्थक ३२४ वाच्य ३२४ वाला अन्तवाले कर्तृवाचक संज्ञा की व्युत्पत्ति ३१३

वास्ते, संप्रदान कारक के अर्थ में २५३ विक्रत रूप, परिभाषा २३६, व्युत्पत्ति २३६, हिन्दी २३६, हिन्दी चिह्न २३६

विदेशी, उपसर्ग १७४, प्रत्यय २३७, शन्दों में ध्वनि-परिवर्तन १४६ विद्यापति ७८

निपर्यय, श्रंधेज़ी उद्धृत शब्दों में १६४, फ़ारसी उद्धृत शब्दों में १५७, व्यंजन—हिन्दी १४८, स्वर—हिन्दी १०२ विवृत् स्वर १० विशेषण् के समान प्रयुक्त सर्वनाम २०१

विसर्ग या विसर्जनीय १ वीसलदेव रासी ७७ वे २६४ वेल्स की भाषा ३६

वैदिक घ्यनिसमूह, प्राचीन वर्गीकरण १, शास्त्रीय वर्गीकरण ३ वैदिक स्वराघात १६६ वैसा २०१ व्यंजन, अंग्रेज़ी १६३, अंग्रेज़ी—वर्गी-

करण १५६, असंयुक्त हिन्दी—
परिवर्तन सम्बन्धी कुछ साधारण नियम १०६, आगम
— अंग्रेज़ी उद्धृत शब्दों में
१६४, परिमाषा १, लोप—
अंग्रेज़ी उद्धृत शब्दों में १६४,
वैदिक १, संयुक्त हिन्दी—
परिवर्तन संबंधी कुछ साधारण नियम १०४, स्पर्श
हिंटी ३६-५२, हिंटी—कुछ
विशेष परिवर्तन १४७, १४८

नाचड़ त्रपश्रंश ४८ संबंधवाचक सर्वनाम २६५ वृ, त्रांग्रेज़ी १६२, इतिहास १४६, संयुक्तकाल २१६, न्युत्पिक २२३

फ़ारसी १५२, हिन्दी ८० श्, अंग्रेज़ी १६३, इतिहास १४१, हिन्दी ७४

शतम् समूह ३८ शब्द समृह, भारतीय श्रार्थ्य भाषा ६८, भारतीय श्रनार्थ भाषा ६८, विदेशी ७०

शारदा लिपि ४१, ८५ शार्क्षघर पद्धति ७७ शाहनामा ४० शौरसेनी, अपश्चंश ४८, प्राकृत ४७ श्रीघर पाउक ८१ ष्, हिन्दी में ८

स्, अंग्रेज़ी श् के स्थान पर १६३, इतिहास १४२, फ़ारसी श् के स्थान पर १५७, फ़ारसी स् के स्थान पर १५७, हिन्दी ७५ संख्यावाचक विशेषण २५५

संघर्षी, श्रघोष— वैदिक १, इतिहास १३८, परिभाषा १, हिन्दी ७०-७८

संप्रदान कारक २४६-२४८ संवंध कारक २५१ संवंधवाचक सर्वनाम २६५ संयुक्तकाल ३१६, ज्यत्पिक ३२३ संयुक्त किया ३२७, अनुकरण मूलक ३२७ संयुक्त व्यंजन, हिंदी-परिवर्तन संबंधी कुछ साधारण नियम १०४ संयुक्त स्वर, अंग्रेज़ी १५६, १६१, इतिहास ६७, उचारण सिद्धान्त ३३, वैदिक १, हिन्दी ३३ संवृत् स्वर १० संस्कृत ४४, उत्पत्ति स्थान ४३, कारक २३८, किंया ३०२, धातुओं की संख्या ३०३ संज्ञा, संस्कृत और हिन्दी के रूपों की तुलना २३८ संज्ञामूलक कियाविशेषण ३३४ सचसुच ३३४ सतसई ८० सत्तर वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति २७१ सन, त्रवधी उपकरण कारक २४६ सपादलच ५8 सवेर ३३४ समुचयबोधक ३३५ समुदाय संख्यावाचक २८२ सवा २७६ सर्वनाम, विशेषमा के समान प्रयुक्त ३०१, हिन्दी २८४

सर्वनाममूलक क्रियाविशेषण ३३०-333 सर्वियन भाषा ३६ महायक किया ३०४ साठ वाली संख्याओं की व्युत्पत्ति २७० साढ २७६ सात वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति २६२ सातवां २८० साथ, अपादान कारक के अर्थ में २५३, साम्यास किया ३२७ सामने, अपादान कारक के अर्थ में २५३ सिन्धी भाषा ५४ सीदियन कुल ३७ **हुँ, ब्रज उपकरण कारक २४६** सूखास ८० स्रसागर ८० से, हिन्दी उपकरण २४६ सेमिटिक कुल ३६ सै, बुंदेली उपकरण कारक २४६ सों, ब्रज उपकरण कारक २४६ सो २९६ सोमप्रभाचार्य ७७ सौ वाली संख्यात्रों की व्युत्पत्ति २७४ स्कारलैंड की भाषा ३८

स्त्रीलिंग, अकारान्त हिंदी शब्दों की न्युत्पत्ति २४२, हिंदी विशेषणों में ई लगाकर बने हुए रूपों की व्युत्पत्ति २४१ स्यानवाचक क्रिया विशेषण ३३१, ३३४

स्पर्श, इतिहास १०५-१२०, परिभाषा १, वैदिक १, हिंदी ३६ – ५२ स्पर्श-संघर्षी, इतिहास १२१-१२५,

हिन्दी ५३-५६

स्पष्ट ल् १६३ स्पेन की भाषा ३६ स्फोटक १

स्वर, त्राप्र १०, त्रार्द्ध विवृत् १०, त्रार्द्ध संवृत् १०, अनुनासिक हिन्दी-इतिहास ६४–६६, त्रजुनासिक हिन्दी-वर्णन ३१-३२, परि-भाषा १, पश्च १०, प्रधान १०, स्, उर्दू की ऋनुलिपि १५५ फुसफुसाहट वाले २०, मध्य १०, लोप १००, वर्गीकरण का सिद्धान्त १०, विवृत् १०, ह्, अरबी १५०, इतिहास १३६ वैदिक १, संवृत् १०, संयुक्त हिन्दी-इतिहास ६७, संयुक्त हिन्दी-वर्णन ३३, हिन्दी- हठॅ २८८ इतिहास ८५-६३, हिन्दी-वर्गी- हजार २७४

करण ११, हिन्दी--विशेष परिवर्तन १०० स्वर-परिवर्तन, फ़ारसी उद्धृत शब्दों में १५७, संबंधी कुछ साधा-रण नियम ८३ स्वरयंत्रमुखी, परिभाषा ७० स्त्ररलोप, फ़ारसी उद्धृत शब्दों में १ ५७ स्वरागम, श्रंग्रेज़ी उद्धृत शब्दों में १६१, फ़ारसी उद्धृत शब्दों में १५७, हिन्दी शब्दों में १०१ स्वराघात १६५, अवधी १७०, प्राकृत काल में १६७, वैदिक १६६, हिन्दी १६८ स्वरित स्वर, चिह्न प्रगाली १६६

स्वाहिली भाषा ३७ स्वीडेन की भाषा ३६ स्लैवोनिक, भाषा ३६, शाखा ३६ स्, अरवी १५०, उद्दे की अनुलिपि 244

फारसी ह़ के स्थान १५७, हिन्दी ७१

हम २८५ हमें २८५ हमजा-अलिफ़ १५० हमारा २६२ हरियानी बोली ६५ ह लगाकर बना भविष्य निश्चयार्थ ३२० हॉ ३३४ हाडौती बोली ५५ हारा अन्तवाली कर्तृवाचक संज्ञा की व्युत्पत्ति ३१३

हिंदकी ५४

हिन्दी, आधुनिक काल ८१, आधुनिक साहित्यिक रूप ४६, काल-विभाग ७५, ग्रामीण वोलियां ६४, घातुत्रों की संख्या २०३, **धातु निकालने को रीति ३०३**, ध्वनिसमूह—उद्गम की दृष्टि से वर्गीकरण ७, ध्वनि-समूह—विस्तृत वर्गीकरग् ७,८, ध्वनिसमूह—शास्त्रीय वर्गीकरण ६, पश्चिमी ५६, पूर्वी ५६, प्रचित अर्थ ५६, काल की सामग्री ७६, बोलने वार्लो की संख्या ६०, ह अरवी १५०

बोलियों की विशेष ध्वनियां ६, भाषा का विकास ७४, मध्यकाल ७६, वर्णमाला की उर्दू अनुलिपि १५४, शब्दसमूह ६७, शास्त्रीय त्रर्थ ६०, शिलालेख तथा ताम्रपत्र ७६, संज्ञाओं में लिंगभेद के सबंध में नियम २४२

हिन्दुस्तानी, भाषा ६३,वनीनयूलर ६३ हिल्र भाषा ३६ हुआ ३०७ हूँ आदि वर्तमान निश्चयार्थ के रूपों की व्युत्पत्ति ३०५ हेतु, संप्रदान कारक के अर्थ में २५३ हेमचंद्र ४८, ५५, ७७ है ३०४ हैमिटिक कुल ३६ होता ३०७ होना, रूपों की व्युत्पत्ति ३०७, हिंदी सहायक किया के मुख्यरूप ३०४ हौं, ब्रज उत्तमपुरुष सर्वनाम २८८ हौसा भाषा ३६ प्राचीन काल ७५, प्राचीन ह्, इतिहास १६८, उर्दू की ग्रनु-लिपि १६६, फ़ारसी १६२

## लेखक की अन्य पुस्तकें

1. La langue braj.

Published by Adiren-Maisonneuve, 5, rue de Tournon, Paris (6), 1935, Price 35 Francs.

यह फाँसीसी में ब्रजभाषा पर थीसिस है जिस पर पेरिस

यूनीवर्सिटी ने लेखक को डी० लिट्० की उपाधि दी थी।

२. वनभाषा च्याकरण

प्रकाशक रामनारायम् लाल, इलाहाबाद, १६३७, मूल्य १)

३. अष्टकाप

प्रकाशक रामनारायण लाल, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, १६३८, मूल्य १) ब्रजमाषा गद्य में लिखी हुई चौरासी तथा दो सौ वावन वार्तात्रों से श्रष्टछाप कवियों के जीवन चरित्रों का संकलन ।

४. हिदीमाषा और लिपि

प्रकाशक हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, १६३६, मूल्य ॥)

५. प्रामीस हिंदी

प्रकारक, साहित्यभवन लिमिटेड, प्रयाग, मूल्य ॥)

६. हिंदीराष्ट्र

प्रकाशक लीडर प्रेस, प्रयाग, १६३०, मूल्य ॥